# मध्यप्रदेशका इतिहास और नागपुरके भोंसले

# हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर

#### 

हिन्दीकी यह सर्वश्रेष्ठ प्रन्थमाला है। इसमें काव्य, नाटक, उपन्यास, प्रहसन, जीवनचरित, इतिहास, विज्ञान, आरोग्यशास आदि विविध विषयोंके अवतक लगभग ७५ प्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। इसके सभी प्रन्थ बिद्या कागजपर सुन्दर टाइपोंमें छपते हैं। हिन्दीके प्रायः सभी विद्वानोंने इन प्रन्थोंकी प्रशंसा की है। दो चार प्रन्थ मैंगाकर पढ़नेसे आपको इसका विश्वास हो सकता है।

इस अन्थमालाके जो स्थायी आहक बन जाते हैं, उन्हें सब अन्थ पौनी कीमतमें दिये जाते हैं। स्थायी आहक बननेकी नियमांवली और सब अन्थोंका सूचीपत्र एक कार्ड लिखकर नीचे लिखे पतेसे मँगा लीजिए।

> संचालक—हिन्दीग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय, हीराबाग, गिरगाँव, बंबई।

# मध्यप्रदेशका इतिहास और

नागपुरके भोंसले

लेखक-

पं॰ प्रयागदत्त शुक्क

प्रकाशक---

हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,

हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई ।

प्रथम बार ]

अगस्त, १९३०

[ मूल्य १॥)

श्रावण, वि॰ सं॰ १९८७ ।

सजिल्दका २ 🔻

प्रकाशक— नाथूराम प्रेमी, प्रोप्रायटर हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, पो० गिरगाँव-बम्बई

> सुद्रक— मं० ना० कुळकणीं, कर्नाटक प्रेस, ३९८ए, ठाकुरद्वार, वम्बई २

# दो शब्द

परमात्माकी कृपासे इस छोटेसे ग्रन्थको पाठकोंकी सेवामें उप-स्थित करते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है। यद्यपि इसमें त्रुटियोंकी कमी न होगी; परन्तु आशा है कि पाठकगण उनकी ओर छक्ष्य न देकर इसमें जो कुछ गुण हैं उनसे लाभ उठानेका प्रयत्न करेंगे।

इसके लिए सामग्री एकन्न करनेमें मुझे सी॰ पी॰ सरकारके पुस्तकालय तथा रेकार्ड-ऑफिससे बहुत कुछ सहायता मिली है। इस लिए उसके प्रति धन्यवाद प्रकट करना मेरा कर्तव्य है। साथ ही उन प्रन्थकारोंके प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिनके प्रन्थोंसे अन्वेषण करनेमें मुझे यथेष्ट सहायता मिली है।

में अपने मित्र श्रीयुत यादव माधव काले बी॰ ए॰, एल एल॰ बी॰, वकील, एम॰ एल॰ सी॰ का भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके इस प्रन्थकी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना लिखनेका कष्ट उठाया है। आप मराठीके प्रसिद्ध लेखक हैं और आपने 'बरारचा इतिहास,' 'गोंडाचा इतिहास' आदि कई ऐतिहासिक प्रन्थोंकी रचना की है।

सीतावडीं, नागपुर

—प्रयागद्त्त शुक्क

### प्रस्तावना ।

#### **ಆಸ್ಟ್ರಾ**

हिन्दीमें मध्यप्रदेश या नागपुर-राज्यका कोई सुसंगत और कमबद्ध इतिहास न था। इस कमीको पूरा करके पं० प्रयागदत्त शुक्कने बड़ा काम किया है। इसके लिए मध्यप्रान्तके निवासियोंको पण्डितजीका कृतज्ञ होना चाहिए।

इस ग्रन्थमें मध्ययुगीन इतिहासकी प्रायः सभी बातोंका परिश्रमपूर्वक संकलन किया गया है। भिन्न भिन्न बिलालेखों, ताम्रपत्रों और प्रसिद्ध प्रन्थोंसे सहायता लेकर भिन्न भिन्न राजवंशोंका जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है, उससे प्रन्थकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है।

ग्रन्थकी प्रायः सभी बातें साधार लिखी गई हैं और अनेक स्थानोंमें वे आधार भी उद्धृत कर दिये गये हैं जिनसे पाठकोंको छान-बीन करनेका अवसर मिलता है। इस बातके प्रमाण सर्वत्र ही मिलते हैं कि प्रन्थकारने इसे समतोल-तासे लिखा है।

प्रन्थकारने न तो संशोधन-क्षेत्रपर आक्रमण ही किया है और न उसका अति-क्रमण ही। यह एक दृष्टिसे अच्छा ही है। इस पद्धतिसे सर्वमान्य सिद्धान्तोंको ही सम्मुख उपस्थित करनेसे वाद-विवादका भय बहुत कम रहता है और इस प्रका-रके छोटे प्रन्थोंमें वाद-विवादको स्थान भी नहीं रहना चाहिए। मेरी समझमें यह प्रन्थ हिन्दी पाठशालाओंमें पढ़ाये जाने योग्य है और इसलिए इसमें सर्वमान्य सिद्धान्तोंका ही समावेश होना उचित हुआ है।

प्रन्थकर्ताने मुझसे इस बातपर प्रकाश डालनेका आग्रह किया है कि भोंस-लोंका राज्य क्यों नष्ट हुआ और उसकी अवनित कैसे हुई? यद्यपि इन प्रक्रनोंकी मीमांसा करना सरल नहीं है; किन्तु पहलेकी गल्तियोंसे आगेके लिए सावधान करना इतिहासका मुख्य काम है, इसलिए यहाँपर उनका संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया जाता है।

१ उस युगकी परिस्थितिमें स्वयं राजाकी वीरता और राजनीतिक्षतापर ही राज्यकी हडता अवलम्बित थी। शिवाजी, अकबर, हैदर, निजामुल्मुल्क, बाजी- राव (प्रथम), महादजी सिन्धिया और रघोजी भोंसलें (प्रथम), प्रथम श्रेणीके श्रूर, पराक्रमी और राजनीतिज्ञ थे। आश्रित सरदारों और मुत्सिह्योंपर उनका काफी प्रभाव था, इस कारण उनके सब कार्य एकतंत्रतासे चलते थे और उनका अनुकरण करके, उन्हें आदर्श मानके, अनेक छोटे बड़े पुरुष उक्त गुणोंसे युक्त निर्माण होते रहते थे। इसके विपरीत यदि राजा दुर्बल, विलासी और डरपोंक होता था, तो उसका प्रधान-मंडल तथा दूसरे सरदार भी उसी प्रकारके हो जाते थे। राजा शाहुके पश्चात् महाराष्ट्रके सभी राजा—वाजीराव (द्वितीय), आपा-साहब भोंसले और औरंगजेबके बादके मुगल-वादशाह—सभी उक्त द्वितीय श्रेणीके शासनकर्त्ता हुए।

सन १८०३ के युद्धमें जब रघोजी भोंसले (द्वितीय) का पराजय हुआ, तब उसे विश्वास हो गया कि अँग्रेजोंकी फौजी ताकृत जबर्दस्त है, उससे कोई टक्सर नहीं छे सकता: परन्तु उसने अपनी फौजी ताकत बढ़ानेका जैसा चाहिए वैसा कोई प्रयत्न नहीं किया । जिस तरह महादजी सिन्धियाने युरोपियन अफसर रखकर अपनी सेनाको नवीन अख्न-शस्त्रोंसे सुसज्जित और नवीन पद्धतिसे संचा-लित करनेका यत्न किया था, उस तरह रघोजीने नहीं किया। यद्यपि भोंसला, पेशवा, सिन्धिया और होल्करके मनमें यह भावना उत्पन्न हुई थी कि सब एक साथ मिलकर अँग्रेजोंसे मोर्चा लेवें और इसके लिए उक्त तीनों रियासतोंके प्रतिनिधि नागपुरमें एकत्र भी हुए थे: वास्तवमें मराठा साम्राज्यके लिए इसके सिवाय और कोई तरणोपाय भी न था: परन्त एक दूसरेके अविश्वासने इस मंत्र-णाको सफल न होने दिया । एक दृष्टिसे देखा जाय तो रघोजीने यह ठीक ही किया था: क्योंकि द्वितीय बाजीराव पेशवा, यशवन्तराव होल्कर और दौलतराव सिन्धिया, इन तीनोंका कर्तृत्व तथा प्रामाण्य इतने नीचे दर्जेका था कि यदि रघोजीने उनपर विश्वास करके यह कार्य किया होता, तो बहुत संभव था कि अँग्रेजोंकी आफत अकेटे उसके ही सिर पड़ती और नागपुर-राज्यको बहुत क्षतिप्रस्त होना पहता । क्योंकि उस समय कॅंप्रेजोंके पैर भारतके सभी नाकों-पर मजबूतीके साथ जम चके थे और भारतीय राजाओं में एक दूसरेकी सहा-यता करनेकी प्रवृत्ति बहुत ही कम थी।

इस स्थितिपर विचार करके रघोजी (द्वितीय ) ने अँग्रेजोंसे प्रकटरूपमें कोई विरोध नहीं किया। इतना ही नहीं बल्कि जितना जितना वे दबाते गये, उतना उतना वह दबता गया। किन्तु उसकी बुद्धिमानी इसी वातसे प्रकट होती है कि अँग्रेजोंके अनेक यत्न करनेपर भी उसने उनकी सब-सीडियरी सेना अपने यहाँ रखना मंजूर न किया। उसे इस बातका विश्वास था कि जिस दिन अँग्रेजोंकी सेना अपने यहाँ रख की जायगी, उसी दिन नागपुरकी स्वतंत्रता नष्ट हो जायगी।

रघोजीके मरते ही आपासाहबने सब-सीडियरी सेनाके लिए अँग्रेजोंसे सलह कर ली और अपने खर्चसे अँग्रेजी सेना रख ली। वास्तवमें उसी दिन अर्थात सन् १८१६ की २८ वीं मईकी मध्यरात्रिके समय नागपुरकी स्वाधीनता जाती रही। इसके आगेका काल सर्यास्तके पश्चातका सन्धि-प्रकाश है। आपा-साहवने स्वार्थवश राज्यका नफा-नुकसान नहीं देखा । उसे डर था कि मेरे विप-क्षमें बकाबाई और दूसरे सरदार हैं, वे मुझे राज्य करनेमें बाधक होंगे, इसलिए उसने अँग्रेजोंको अपने पक्षमें रखना आवश्यक समझा और इसीलिए उसने तथा उसके अदूरदृष्टि साथियोंने अँग्रेजोंके स्वार्थके होमकुंडमें नागपुर-राज्यकी सम्प-त्तिकी आहुति कर दी। इसका फल यह हुआ कि नागपुरका सैनिक बल नष्ट होकर उसके स्थानमें अँग्रेजोंका सैनिक बल स्थायी हो गया। साथ ही आपासाहब-को अँग्रेज-रेसीडेण्टके हाथका कठपुतला बन जाना पड़ा । इस हीनावस्थामें उसे उचित था कि वह निजामके समान अँग्रेजोंका सर्वथा आश्रित बनकर रहता और रेसीडेण्टकी इच्छाके विरुद्ध एक इंच भी इधर उधर न हिलता: परन्तु अपनी चंचलबुद्धिके वशवर्ती होकर उसने बाजीराव पेशवासे ग्रप्त मंत्रणा की, जिसका फल यह हुआ कि उसे अपने राज्यसे हाथ घो लेना पड़ा। राज्यके चले जानेपर यद्यपि उसने कुछ करामात दिखलाई: परन्तु बूँदसे गई होजसे नहीं आया करती।

रघोजी द्वितीयने रेसीडेंटके हाथकी कठपुतली बनकर राज्य किया । उसके मरनेपर किसी भी कारण या निमित्तके न होते हुए भी गद्दीके हकदारका अभाव बतलाकर डलहौसी-पद्धितके अनुसार नागपुर-राज्य खालसा कर लिया गया । उस समय न्याय अन्याय कौन देखता था ? अँग्रेज जो कुछ करते थे, वही न्याय था । जरासा निमित्त मिलते ही रियासतें खालसा कर ली जाती थीं । सतारा आदि अन्य राज्योंके समान नागपुर-राज्य भी लाई डलहौसीने खालसा कर लिया ।

२ राजाके साथ ही साथ नौकर-चाकर, प्रधान-मण्डलके सभ्य आदि भी अयोग्य हो जाते हैं । वे राजाके या राज्यके कल्याणकी अपेक्षा अपने कल्याणकी ओर अधिक दृष्टि रखते हैं । नागपुर और पूना-दरबारोंमें यही हुआ । नागपुरके बहुतसे मुत्सद्दी गुप्तरूपसे अँग्रेज़ोंसे मिळे रहते थे। इसके अनेक प्रमाण मिळे हैं। इसके विरुद्ध अँग्रेजोंके नौकर या मुत्सद्दी अपने मालिक और अपने देशके प्रति पूरे प्रामाणिक और नेकनीयत थे। वे सब प्रकारके प्रलोभनोंके जालसे बचकर अपने प्राणोंकी परवा न करते हुए अपने कर्तव्यका पालन करते थे। भारतीय मुत्सिद्दियोंके समान उनकी दृष्टि आकुंचित न थी।

३ मोंसला-दरबारके खजानेकी व्यवस्था ठीक न थी। सैनिकोंको समयपर वेतन नहीं मिलता था। साहूकार लोग भी उसे कर्ज देनेसे डरते थे। क्योंकि उन्हें उसे अदा करनेमें बड़ी कठिनाई होती थी। उधर अँप्रेज लोग भारतीय साहूकारका कर्ज समयपर पटा देते थे, इससे उनकी शाख अच्छी थी और इसीलिए उन्हें मनमानी रकम समयपर मिल जाती थी। मोंसलोंने नागपुरके व्यंकोजी नायक पिदड़ी, और उदयपुरी गुसाई आदि साहूकारोंका कर्ज किस तरह हड़पना चाहा था, यह सभी जानते हैं। अन्तमें उन्हें जो कुछ हाथ लगा उसे लेकर बनारस चले जाना पड़ा।

४ रघोजी द्वितीय और तृतीयके पास निजी खजाना भी काफी था; परन्तु राज्यप्रबन्धमें पैसेकी तंगी होनेपर भी वे उसमें हाथ न लगाते थे । एक बार रघोजी तृतीयको रेसीडेंटके तंग करनेपर अपने निजी खजानेसे सैनिकोंका बकाया वेतन चुकाना पड़ा था। प्रजासे प्राप्त किया हुआ धन प्रजाके ही सुखके लिए है और समयपर उसका उपयोग होना चाहिए, इस भावनाका उस समयके भारतीय नरेशोंमें प्रायः अभाव था और अब भी है।

५ प्रजामें राज्यप्रबन्धकी ओर छक्ष्य देनेकी उत्सुकता न थी और न राज्यकी ओर अपनेपनकी भावना थी। नागपुरका राज्य कलमकी एक लकीरसे नष्ट कर दिया गया; परन्तु प्रजाने प्रकट रूपसे कोई हलचल नहीं की। राजाने भी प्रजाको अपनानेके लिए कोई यत्न नहीं किया।

६ उन्नतिके समयके सरदारोंके नाम—रघुजी करांडा, विट्ठल बल्लाल, भवानी काल्ल, भवानी मुंशी, देवाजी पन्त, चोरघोडे, महिपतराव दिनकर और जमादार वैनीसिंह।

अवनतिके समयके सरदारोंके नाम—मनभट, रामचंद्र वाघ, वकाबाई, यश-चंतराव रामचंद्र, नागोपंत, नारायण पंडित, गुजाब-दादा गुजर, धर्माजी भोंसछे। यहाँपर उक्त सरदारोंके गुण-दोषोंकी चर्चा करना अनावश्यक है। यह नहीं कहा जा सकता कि अवनितिके समयके सरदार सर्वथा अयोग्य थे; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनमें दूरदृष्टि और स्वार्थत्याग कम था, व्यक्तिगत स्वार्थ ही अधिक था।

भोंसला-राज्यकी अवनतिके यही मुख्य कारण हैं। इनके अतिरिक्त आरंभसे ही नागपुरके राजाओंकी शासन-पद्धति गलत रास्तेपर थी; परन्तु इस विषयपर विचार करनेका यह स्थान नहीं है।

पंडित प्रयागदत्तजीने नागपुरराज्यका सिलसिलेवार संक्षिप्त इतिहास लिखनेका कार्य बड़ी उत्तमतासे किया है और भावी विस्तृत इतिहासकी नीव डाल दी है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देकर मैं यह प्रस्तावना समाप्त करता हूँ।

बुलडाना **}** १-१-१९३० **}**  —यादव माधव काले (बी॰ ए॰, एलएल॰ बी॰)



| <u>ن</u><br>د | ਫ਼ <b>ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼ਫ਼</b> ਫ਼ਫ਼       | සකසන <b>ා</b>                                                  |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ಸಿದ್ದಾರ       | इतिहास और जीवन-चरि                          | त के                                                           |  |  |  |
| g<br>G        | ~~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\      | រីវា<br>ក្ន                                                    |  |  |  |
| 3-Q-Q-        | ( विद्यार्थियोंके पढ़ने योग्य )             | ម<br>ភូមិ                                                      |  |  |  |
| Q<br>Q        | कोलम्बस (अमेरिकाको खोजनेवाला)               | 4)<br>11=)<br>11=)<br>14-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 |  |  |  |
| 4             | महाद्जी सिन्धिया (ग्वालियर-नरेश)            | . III=) 👸                                                      |  |  |  |
| g<br>Q        | काबूर ( इटलीका उद्धारकर्ता )                | ۹) ا                                                           |  |  |  |
| ģ             | कनेल सुरेश विश्वास (अद्भुत वंगालीका         | ģ                                                              |  |  |  |
| Ö             | चरित)                                       | . แ) ผู้                                                       |  |  |  |
| D-D-D         | जान स्टुअर्ट मिछ ( प्रसिद्ध प्रन्थकर्ता )   | n=) ยู                                                         |  |  |  |
|               | आयर्छेण्डका इतिहास                          | રા) છું                                                        |  |  |  |
| ğ             | कठिनाईमें विद्याभ्यास (तकलीफोंमें भी विद्या | į)<br>Š                                                        |  |  |  |
| වු            | पढ़नेवाले अनेक पुरुषोंके चरित्र )           | . (1=) th                                                      |  |  |  |
| ģ             |                                             | ģ                                                              |  |  |  |
| g<br>7        | संचालक—-हिन्दी-ग्रन्थ-रत्ना                 | कर है।                                                         |  |  |  |
| ģ             | हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई ।                   |                                                                |  |  |  |
| d<br>C        | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      | જેક્સ્કુલ્સ્કુ                                                 |  |  |  |

# विषय-सूची

# €>0€>

# १ विषय-प्रवेश-( पृ०१ से ४७ )

| •                   |           |          |        |     |          |
|---------------------|-----------|----------|--------|-----|----------|
| मौर्य-वंश           | •••       | •••      | •••    | ••• | 9        |
| आन्ध्र-वंश          | ***       | •••      | •••    | ••• | ४        |
| गुप्त-वंश           | •••       | •••      | •••    | ••• | É        |
| परिवाजक और उ        | च्छकल्प   | •••      | •••    | ••• | ૮        |
| राजर्षितुल्य-कुछः   | और सिर    | पुरके सो | मवंशी  |     | 90       |
| शरभपुरवंशीय         | •••       | •••      | •••    | ••• | 93       |
| वाकाटक-वंश          | •••       | • • • •  | •••    | ••• | 98       |
| हैहय-वंश            | •••       | •••      | •••    | ••• | 90       |
| राष्ट्रकूट या राठोर | ·         | •••      | •••    | ••• | २३       |
| पश्चिमी सोलंकी-व    | वंश       | •••      | •••    | ••• | ३०       |
| दौछ-वंदा            | ***       | •••      | •••    | ••• | ३२       |
| रतनपुरका हैहय-      | वंश       | •••      | •••    | ••• | <b>3</b> |
| रायपुरी शास्त्रा    | •••       | •••      | •••    | ••• | ३६       |
| माछवेके परमार       | •••       | •••      | •••    | ••• | ३९       |
| चन्देले             | ••••      | •••      | •••    | ••• | ४०       |
| आर्थ-शासन-प्रणा     | छी        | •••      | •••    | ••• | ४१       |
| सामाजिक तथा         | वार्भिक व | यवस्था   | •••    | ••• | ४६       |
| २ गोड               | वेंका जम  | ाना ( ४  | ८ से ६ | ९)  |          |
| संग्रामशाह          | •••       | •••      | •••    |     | ५२       |
| द्छपतशाह और         | रानी दुव  | विती     | •••    | ••• | ५३       |

| देवगढ़का राजवंश              | •••        | •••          | ***            | € o.              |
|------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
| चाँदाका राजवंश               | •••        | •••          | •••            | ६३                |
| स्रेरछाका नरसिंहराय          | •••        | •••          | •••            | ६९                |
| ३ मुसलमानोंव                 | त प्रभा    | व (७०        | से ७४)         |                   |
| नीमाङ्का फरुखी-वंश           | •••        | •••          | •••            | <i>৬</i> <b>१</b> |
| ४ बुन्देलोंका                | प्रभाव     | ( ७५         | से ७९)         |                   |
| सागरके पण्डित                | •••        | •••          | •••            | ৩९                |
| ४ नागपुरके                   | भोंसले     | (८० से       | २०५)           |                   |
| भोसछोका वंशवृक्ष             | •••        | •••          | •••            | 60                |
| भौंसला वंशकी उत्पत्ति        | ٠ ا        | • • •        | •••            | ८२                |
| परसोजी भोंसछे                | •••        | • • •        | • • •          | ٧)                |
| कानोजी भासिले                | •••        | •••          | •••            | ९०                |
| राघोजीराव भौंसछे—वे          | द्वगढ़में  | प्रवेश, कन   | टिकपर          |                   |
| आक्रमण, बंगालपर आक्र         | मण, आ      | पसी स्पर्धा, | नागपुर         |                   |
| मोंसला-राजधानी, भास्य        |            |              |                |                   |
| सर करना, छत्रपति श           |            |              |                |                   |
| नवाबसे सुलह, चाँदा,          | गाविलग     | ढ़ और नर     | नालापर         |                   |
| अधिकार, बरारसे पेशवा         |            |              |                |                   |
| सीमा                         | •••        | •••          | ९३             | से १०८            |
| जानोजी भींसछे—आपर            | री झगड़े   | , साठ-चा     | लीसका          |                   |
| प्रबंध, निजामसे मित्रता,     | राक्षसभु   | वनका युद्ध,  | पेश-           |                   |
| वाका आक्रमण, बंगालर्क        |            |              |                |                   |
| भ्रमणवृन्तात                 |            | •••          | 906            | से १२५            |
| मुघोजी और साबाजी—            | -पॉॅंचगॉंव | की लड़ाई,    | <b>मुघो</b> जी |                   |
| ु<br>और कम्पनी, गुप्त मन्त्र |            |              |                |                   |
| चढ़ाई, टीपूसे युद्ध, भो      |            |              |                |                   |
| फारेस्टरका वृतान्त           | •••        | •••          | १२५            | से१३९             |

| रघोजीराव भोंसछे ( द्वितीय )—चिमनाबापूका           |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| अन्तकाल, मि॰ फारेस्टरका पुनः आगमन, खर्डाकी        |  |  |  |  |  |
| लड़ाई, बाजीरावकी गद्दीनशीनी, गढामण्डला प्राप्त    |  |  |  |  |  |
| करना, बाजीराव पेशवा, अँग्रेज-राजदूत मि० कोल-      |  |  |  |  |  |
| ब्रुक, वसईकी सुलहका परिणाम, मराठोंका द्वितीय      |  |  |  |  |  |
| युद्ध, देवगाँवकी सुलह, पिंढारियोंका उपद्रव, गढ़ा- |  |  |  |  |  |
| कोटाकी लड़ाई, रघोजीका अन्तिमकाल, रघोजीकी          |  |  |  |  |  |
| प्रकृति, दरबारके प्रमुख कार्यकर्त्ता १४० से १५८   |  |  |  |  |  |
| परसोजी भोंसळे १५८                                 |  |  |  |  |  |
| आपासाहव मोंसछे—सीतावडींका युद्ध, समझौतेकी         |  |  |  |  |  |
| शर्ते, आपासाहबका षड्यंत्र, १६३से १७२              |  |  |  |  |  |
| बाजीराव अर्थात रघोजीराव भोंसछे ( तृतीय ) १७२      |  |  |  |  |  |
| नागपुरमें अँग्रेज़ी राज्य १८३                     |  |  |  |  |  |

# मध्यप्रदेशका इतिहास

नागपुरके भोंसले

# --⇒॰०<---१ विषय-प्रवेश ।

चिप हमारे यहाँका कोई सिल्लिलेबार प्राचीन इतिहास नहीं मिलता हैं; फिर भी अनेक विद्वानोंके अन्वेषणोंसे पिछले दो हजार वर्षेंकि इतिहासका बहुत कुछ पता लग चुका है, जो परिश्रमपूर्वक संग्रह किया जा सकता है। नागपुरके भोंसलोंका इतिहास लिखनेके पूर्व हमें मध्यप्रदेशके इतिहासका संक्षित परिचय कराना आवश्यक प्रतीत होता है, इसलिए विषयारंभके पहले हम इसीका प्रयत्न करते हैं—

## मौर्यवंश ।

महाभारत-काल और बौद्धकालके मध्यका (ईस्वीसन्के ३०० वर्ष पूर्वतकका ) इतिहास नहीं मिळता । प्राचीन ध्वंसावरोषों, पुराणों और शिलालेखोंसे पता चलता है कि इस प्रदेशपर बौद्ध राजाओंका आधिपत्य था । इस प्रान्तका इतिहास स्वावलम्बी न होकर बहुत कुछ परावलम्बी है। क्योंकि यहाँ बहुधा ऐसे ही लोगोंने राज्य किया है जिनकी राज-धानियाँ अन्यत्र थीं । जबलपुरसे ३५ मील, बहुरीबन्दके निकट, रूपना-

थमें, ईसासे २३२ वर्ष पूर्वका सम्राट् अशोकका जो एक शिलानुशासन \* मिला है, उससे जान पड़ता है कि उस समय यहाँ मौर्योका अधिकार था। यह लेख इस प्रान्तमें सबसे पुराना है।

इस प्रान्तके चारों ओर बौद्ध-धर्मका प्रचार था। महाकोशलकी प्राचीन राजधानी भद्रावती या भद्रपत्तन×का राजा सूर्यघोष बौद्धोंका आश्रयदाता था, जिसका वर्णन भांदकके छेखमें मिळता है।

\* Descriptive List of Inscriptions in the C. P. and Berar No. 25, Page 20 अनुशासन इस प्रकार है—

देवताओं के प्रिय इस तरह कहते हैं—( देवानां पिये हेवं आहा [:]) ढाई वर्षसे अधिक हुए कि मैं उपासक हुआ पर मैंने अधिक नहीं किया, किन्तु एक वर्षसे अधिक हुआ जबसे मैं संघमें आया हूँ तबसे मैंने अच्छी तरह उद्योग किया है। इस बीच जम्बूद्वीपमें जो देवता सचे माने जाते थे वे अब झूठे सिद्ध कर दिये गये हैं। यह उद्योगका फल है। यह (उद्योगका फल) केवल बढ़े ही लोग पा सके ऐसी बात नहीं हैं, क्योंकि छोटे लोग भी उद्योग करें तो महान् स्वर्गमुख पा सकते हैं। इसलिए यह अनुशासन लिखा गया कि छोटे और बढ़े उद्योग करें। मेरे पड़ोसी राजा भी इस अनुशासनको जानें और मेरा उद्योग चिरस्थित रहे। इस बातका विस्तार होगा और अच्छा विस्तार होगा, कमसे कम ढेड़ गुना विस्तार होगा। यह अनुशासन यहाँ और दूरके प्रान्तोंमें पर्वतोंकी बिलाओंपर लिखा जाना चाहिए। जहाँ कहीं बिलास्तंभ हों वहाँ यह अनुशासन बिलास्तंभपर भी लिखा जाना चाहिए। इस अनुशासनके अनुसार जहाँतक आप लोगोंका अधिकार हो वहाँ आप लोग सर्वत्र इसका प्रचार करें। यह अनुशासन मैंने उस समय लिखा जब मैं प्रवास कर रहा था और अपने प्रवासके २५६ वें पड़ावमें था।

× भद्रावती (वर्तमान भांदक) चाँदासे १६ मीलपर है। यहाँके प्राचीन किलेमें एक बिलालेख मिला था; जो इस समय नागपुरके अजायबघरमें है और जिसका वर्णन रा॰ बं॰ बाबू हीरालालजीकृत Descriptive Lists of Inscriptions in the C. P. and Berar ( मध्यप्रान्त और बरारके

ईसाके १८४ वर्ष पूर्व मौर्यसेनापति पुष्यमित्र (राज्यलोभवश हो ) अपने स्त्रामीका नाश करके स्त्रयं राज्याधिकारी बन बैठा था। † महाकवि बाणने हर्षचरितके छठे उच्छासमें लिखा है—

" प्रतिज्ञादुर्बलं च बलदर्शनव्यपदेशदर्शिताशेषसैन्यः सेना-नीरनार्यो मौर्य चहद्रथं पिपेश पुष्यमित्रः स्वामिनं । "

अर्थात् पुष्यमित्रने प्रतिज्ञामें दुर्वल अपने स्वामी बृहद्रथको मार डाला। राज्य प्राप्त होनेपर पुष्यमित्रने अपने पुत्र अग्निमित्रको विदिशा (भिलसा)

लेख ) नामक प्रन्थके १३ वें पृष्ठमें पूर्णरूपसे है। यह लेख "ओ**म् नमः** जिनधनुर्धरा "से प्रारंभ होता है—

> आसीत् क्षितौ क्षितिपतिर्नुपमौलिमाला— माणिक्यभृंगपरिचुम्बितपादपद्मः । श्रीसर्थेघोप

सूर्यघोषका नाम इस प्रान्तके अन्य किसी भी लेखमें नहीं मिलता; लेकिन इस लेखसे पता चलता है कि उसका पुत्र राजमहलसे गिरकर मर गया था, जिसके कारण उसने संसारसे विरक्त होकर बुद्धका मन्दिर बनवाया था। कुछ समय व्यतीत होनेपर पाण्डववंशमें उदयन राजा हुआ; जिसने अपने शत्रुसमूहका नाश कर डाला था।—

> गच्छति भूयसि काले भूमिपतिः क्षपितसकलरिपुपक्षः । पाण्डववंशाद्वणवानुदयननामा समुत्पन्नः ॥ १६ ॥

9० वे श्लोकके प्रायः सभी अक्षर नष्ट हो गये हैं, किन्तु "स्य तनुजन्मा" बच गये हैं। १८ वाँ श्लोक पूरा है। इन्द्रबलके छोटे भाईका नाम—ज्येष्ठं चानुतया-बलं—यही होगा, ऐसा डॉ० कीलहार्न कहते हैं। इंद्रबलके छोटे भाईके चार पुत्रोंमें कनिष्ठपुत्र भवदेव रणकेसरीका नाम १९ और २० वें श्लोकमें आता है।

ं विष्णुपुराणके २४ वें अध्यायमें भी लिखा है— तेपामन्ते पृथिवीं दशशुङ्का मोझ्यन्ति ॥ ३३ ॥ पुष्यमित्रस्तेनापतिः स्वामिनं हत्वा राज्यं करिष्यति । का स्वेदार नियत किया था। उस समय विदर्भका राजा यज्ञसेन मौर्योंका पक्षपाती होनेसे सहज ही गुङ्गोंका शत्रु था। इसिल्ए उसकी इच्छा यह न थी कि चचाकी पुत्री मालविकाका विवाह अग्निमित्रसे हो; किन्तु मालविकाका भाई माधवसेन इस सम्बधको दृढ़ करना चाहता था। इस आपसी झगड़ेमें अग्निमित्रने माधवसेनका पक्ष लेकर यज्ञसेनका आधा राज्य अपने भावी सालेको दिल्वा दिया। इसी कथाके आधारपर महाकिव कालिदासने 'मालविकाग्निमित्र' नाटक रचा है\*। गुङ्गोंका इसके अतिरिक्त और कोई सम्बन्ध यहाँपर नहीं मिलता। अन्तमें १० वाँ राजा देवभूति अपने बाह्मणमंत्री वसुदेव काण्यके षड्यंत्रसे ईसाके ७३ वर्ष पूर्व मारा गया। यह राजकुल ११२ वर्ष तक कायम रहा।

#### आन्ध्रवंश ।

ईसाके पूर्व इस प्रान्तमें भी आन्ध्रोंकी प्रवलताका प्रमाण मिलता है। उनके राजलकालके विषयमें वड़ी गड़वड़-सी है। ऐतरेय ब्राह्मणमें इस वंशके लिए शूद्रोंकी उपमा दी गई है। उसमें लिखा है विश्वामित्रके १०० पुत्रोंमेंसे बड़े ५० पुत्रोंने शुनःशेफको अपना भाई मानना ठीक नहीं समझा। इसपर पिताने उन पुत्रोंको शाप दिया कि उनकी सन्तान शूद्र होगी। वे ही आंध्र, पुंड़, शबर, पुलिंद आदि दस्यु हैं। ये लोग भी सम्राट् अशोककी आज्ञाका पालन करते थे । इस वंशकी वंशावली भी

<sup>\*</sup> तौ ( यज्ञ्सेनमाधवसेनौ ) पृथम्वरदाकूळे शिष्टामुत्तरदक्षिणे ।
नक्तं दिवं विभज्योमौ शीतोष्णिकरणाविव ॥—माळविकामिमिन्न ४-१३ ।
† सम्राट अशोककी खुदवाई हुई १४ आज्ञाओंमेंसे १३ वी आज्ञामें इस प्रकार िखा है:—विशवाजे योनकंबोजेषु नामके नामंपतिषु भोजपतिनिक्येषु अंधपळ-देषु पवता देवानां पियषांधमानुषि अनुवंतित ।" अर्थात् विषव्रज, यवन, कम्बोज, नामक, नामपंक्ति, भोज, पितिनिकि, आन्ध्र और पुळिन्द अशोककी धर्माज्ञाओंका पाळन करते थे।

पुराणोंमें मिळती है। मत्स्यपुराणमें ३० राजाओंके नाम मिळते हैं; परन्तु ब्रह्माण्डपुराणमें २४, वायुपुराणमें १८, विष्णुपुराणमें २४ और भागवतमें २३ नाम मिळते हैं। इन पुराणोंके अनुसार इनके ४६० वर्षके राजत्वकाळका पता चळता है। आन्त्रोंका मुळ प्रान्त तिळगाना और राजधानी धन्यकटक थी।

आन्ध्रोंके नाम भी एकाधिक हैं—अर्थात् आन्ध्र, आन्ध्रमृत्य, शालिबाह्न, शतवाहन और शातकाणीं। भागवतसे पता चलता है कि काण्ववंशीय सुशर्माको मारकर उसका आन्ध्र जातिका नीच सेवक 'वली' कुछ काल तक पृत्वीको भोगेगा\*। स्वर्गीय सर रामकृष्ण भांडारकरने कृष्ण, शातकाणीं, शक्तिश्री, वासिष्ठीपुत्र पुलमायी, गौतमीपुत्र यज्ञश्री, मांडरीपुत्र शक्तिन, शिमुक शातवाहन आदिके नाम शिलालेखोंमें पाये हैं। नाशिककी कन्दरामें ' जो लेख मिला है, उससे पता चलता है कि विदर्भ (बरार) और अन्एदेश पर गौतमीपुत्र शातकाणींका राज्य वर्तमान था।

निदान आन्त्रोंका प्रभाव इस प्रान्तसे ई० स० ४२२ के छगमग अस्त हो गया×। अवतक उनके सम्बन्धका एक भी स्मारक इस प्रान्तमें नहीं मिला है।

¶ नर्मेदाका उत्तरीय (कछारका ) प्रान्त अनुप कहलाता था, जिसमें वर्तमान जबलपुर कमिश्नरीका अधिकांश माग सम्मिलित है।

× विसेष्ट स्मिथके अनुसार उनका समय ईसाके पूर्व २३२ ( विक्रम संवत्के पूर्व १७५ वर्ष ) के निकटसे ईं० स० २२५ (वि० सम्वत् २८२) तक था।

<sup>\*</sup> हत्या कर्ण सुक्षमाणं तद्भृत्यो बुक्छो बली। गां मोक्यत्मन्ध्रजातीयः कञ्चिकालमसत्तमः॥२०॥भागवत स्कन्ध १२, अ० १ † "राज रचो गोतमीपुतस्य हिमचतमेरुमंदरपर्वतसमसारस असिक-असक-मुलक-सुरुठ-जुकुर-आपरंत-अनुप-विदम-अकरावतिराजस.....सातवाहन-कुल्यसपितिथापनकरस।"

# गुप्तवंश ।

आन्द्रोंका बल घटते ही गुप्तवंशीय राजाओंका ऐश्वर्य मौयोंकी भाँति इस प्रान्तके उत्तरीय भागपर छा गया। ई० स० ३२० में चंद्रगुप्तने अपना सम्वत् चलाया जो 'गुप्तसम्वत्' कहलाता था। उसके पिताक नाम घटोत्कच और पुत्रका नाम 'लिच्छिव-दौहित्र समुद्रगुप्त 'था। जव समुद्रगुप्त दिग्विजयको निकला, तो सागरसे प्रवेशकर दमोह, जवलपुर, मण्डला और छत्तीसगढ़के इलांकेसे होता हुआ दक्षिणकी ओर गया प्रयागकी प्रशस्तिसे पता चलता है कि उसने सैकड़ों युद्धोंमें विजय प्राप्त किया। कोटवंशीय राजाको उसने पकड़ लिया। कोशलके \* राजा महेन्द्र, महाकान्तारके राजा व्याव्रराज और केरल-नरेश मन्नराजको परास्त करके उन्हें फिरसे उनका राज्य वापिस कर दिया। बटियागढ़के के लेखसे पता लगता है कि समुद्रगुप्तने इस प्रान्तकी खरपरिक जातिको अपने अधीन कर लिया था।

समुद्रगुतका एक टूटा हुआ लेख सागर जिलेके एरण × नामक ग्राममें मिला है, जिसमें मकान बनवानेका और सुवर्णदानका वर्णन है। जान

<sup>\*</sup> वर्तमान छत्तीसगढ़ कमिरनरीका नाम कोशल या महाकोशल था।

<sup>‡</sup> इसोह जिलेके बटियागढ़ प्राप्तमें ई॰ स॰ १३२८ का एक लेख मिला है, उसमें इस जातिका नाम खर्गर लिखा है। (It states that Jallala was the representative of Hisamuddin, son of Julachi, who was appointed commander of the खर्गर armies and Governor of Chedi country by Sultan Mahmud of Delhi. ये लोग अब खमरिया कहलाते हैं और भैंसोंका रोजगार करते हैं।

<sup>×</sup> देखो पळीट-सम्पादित गुप्तोंके सम्बन्धके लेख, १४ १८।

पड़ता है कि यह दान अश्वमेधके अवसरपर दिया गया था। इससे अनुमान होता है कि यह लेख उसके राज्यके अंतिम समयमें लिखा गया होगा।

समुद्रगुप्तके पश्चात् उसके निम्नलिखित उत्तराधिकारियोंने राज्य किया — चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य ई० स० ३८०—४१३), कुमारगुप्त (महेन्द्रादित्य ई० स० ४१३—४५५), स्कन्द्रगुप्त (ई० स० ४५५—४६९), कुमारगुप्त द्वितीय (ई० स० ४६९—४७६), बुधगुप्त (ई० स० ४७६-५०५) और भानुगुप्त (ई० स० ५०५-५३३)।

बुद्धगुप्तके समयका एक छेख एरणके ं ध्वजस्तम्भपर है, जो गुप्त-सम्वत् १६५ (ई० स० ४८४—८५) का है। उसमें बुद्धगुप्तके शासन-काछमें ब्राह्मणवंशीय मातृविष्णु और भाई दियतिविष्णुद्धारा ध्वजस्तम्म स्थापित करनेका वर्णन है। उससे यह भी पता चछता है कि उस समय महाराजा सुरिश्मचन्द्र यमुना और नर्मदाके मध्यवर्ती प्रान्तका शासक था। यह सुरिश्मचन्द्र गुप्तोंका आश्रित था और संभव है कि उसके कर्मचारी के रूपमें एरणमें रहकर वहाँका राजा कहछाता हो।

<sup>¶</sup> A Peep into the Early History of India नामक अथमें स्व∘ सर मांडारकरने इस प्रकार लिखा है:—These Inscriptions show that the dominions of the Guptas embraced in the time of Chandra Gupta II the whole of North Western Province, Malwa and Central Provinces.

<sup>ां</sup> फ्रीटके कापर्स इन्सिकपशन इन्डिकेर जिल्द ३ नं० २० में एरणका उल्लेख समुद्रगुप्तके लेखमें 'ऐरिकिण 'नामसे आया है और उसीका उल्लेख तोरमाणके लेखमें भी है।

यहींपर एक छेख तोरमाणके (हूणवंशीय) राज्यके पहले वर्षका मिला है, जिसमें स्वर्गवासी मातृविष्णुके छोटे भाई दियतिविष्णुके एक मन्दिर बनवानका उल्लेख है। यह मन्दिर महाराजाविराज तोरमाणशाहके शासनकालमें बना था। यद्यपि इस छेखसे सम्वत् आदिका पता नहीं चलता, तथापि बुधगुप्तके छेखमें वर्णित मातृविष्णुके स्वर्गवासके पश्चात् उसके भाई दियतिविष्णुके उक्त मन्दिरक निर्माणका उल्लेख होनेसे स्पष्ट है कि ई० स० ४८४–८५ में यहाँपर गुप्तांका अधिकार था और उसके बाद हूणवंशीय तोरमाणके आक्रमणसे इस प्रान्तसे गुप्तोंका अधिकार जाता रहा।

हूणोंके आक्रमणसं सारा भारत काँप उठा था। जान पड़ता है कि ५ वीं सदीके अन्तमें मध्य एशियाके श्वेत हूणोंके मुखिया तोरमाण शाहने सागरजिले तक अपना राज्य जमा लिया था; किन्तु उसका शासन यहाँपर स्थिर न रहा।

बुद्धगुतके उत्तराधिकारी भानुगुतक समयका भी एक छेख एरणमें मिला है। उसमें गुत सं० १९१ (ई० स० ५१०—११) में प्रतापी राजा भानुगुतके साथ गोपराजका इस स्थानपर आना और युद्धमें मारा जाना छिखा है। इसमें विपक्षीके नामका पता नहीं छगता, संभव है कि वे लोग डूण ही हों। गुतोंकी शिथिछतासे प्रान्तीय शासकोंको स्वतंत्रता-पूर्वक विचरनेका मौका मिल गया, जिसका वर्णन अन्यत्र किया जायगा।

## परिव्राजक और उच्छकल्प।

खोहके \* ताम्रपत्रोंमें गुप्तसम्बत् १६३ ई० स० ४८२-८३ का परिवाजक महाराजा हस्तीका उद्धेख मिळता है, जो 'गुप्तनुपराजभुक्तौ'

<sup>\*</sup> खोंह नामक प्राम बघेलखण्डमें है।

्रेलिखा होनेसे बुधगुप्तका सामन्त जान पड़ता है। इसी सम्बन्धका एक छेख बैत्लमें † मिला है, जिसमें इस वंशकी वंशावली दी है। सुशर्मांके वंशमें महाप्रतापी देवाट्य हुआ जिसका पुत्र प्रमंजन और पीत्र दामोदर था। दामोदरका पुत्र पराक्रमी हस्ती था। उसका पुत्र संक्षोभ, दाभाला (डाहल) × और उसके आसपासके १८ गढ़ोंपर हुक्स्मत करता था। उसकी राजधानी किजयराधकगढ़के निकट थी। छेखोंसे सिद्ध होता है कि ये छोग गुतोंके माण्डलिक थे। इसी प्रकार उच्छकल्प वंशकी राजधानी उचेहरामें + थी। कारी तलाईमें भी गुत सम्बत् १७४ (ई० स० ४९३-९४) का ताम्रपत्र महाराज जयनाथका मिला है। उसमें गुत सम्बत्का उद्धेख होनेसे श्री वसाक बाबू इसे भी बुअगुप्तका सामन्त अनुमान करते हैं।

<sup>्</sup>रमञ्ज्ञायमें मिले हुए गु० सं० १९१ (ई० स० ५१०-११) के महाराजा इस्तीके ताम्रपन्नोंमें और खोहसे मिले हुए उसके पुत्र संक्षोभके ताम्रपन्नोंमें 'ग्रुमगुपराजमुक्ती' लिखा है।

<sup>†</sup> Betul plates of Samkshoba, see Epigraphia Indica Vol. 8, page 284 इस छेखद्वारा संक्षोभने एक ब्राह्मणको विपुरी-अन्तर्गत द्वारवाटिका और प्रस्तरवाटक प्रामोंकी भूमि प्रदान की थी। इस सनदकी तिथि प्रस सम्बद् ११९ के कार्तिक मासकी दक्षमी (ई० स॰ ५१८) है।

<sup>×</sup> डाहल (दाभाला) वर्तमान जवलपुर और उसके आसपासका प्रान्त कहलाता था।

+ उचेहरा नामक स्थान बघेलखण्डमें रेलवे-स्टेशन है।

T Descriptive List of Inscriptions in C. P. and Berar page 21 (Karitalai plate of Maharaja Jainath) This Inscription records the grant of a village Chhandāpallika in the Nagadeya Santaka by Maharaja जयनाथ son of महाराजा व्याप्रनाथ and महादेवी अजिता देवी। the grandson of जयस्वामिन and great grandson of ज्यारदेव and जयस्वामिनी and रामदेवी the great great grandson of जोघदेव and इमारदेवी।

जयसिंहका पिता व्याघराज भी गुर्तोका आश्रित सामन्त था । जय-नाथका पुत्र सर्वनाथ था, जिसके सम्बन्धका एक ताम्रपत्र गुप्त सम्वत् १९३ (ई० स० ५१२-१३) का और दो लेख गुप्त सम्वत् १९७ और २१४ के मिले हैं । उनसे अनुमान होता है कि यह भी भानु-गुप्तका समकालीन और सामन्त था।

# राजर्षितुल्य कुल और सिरपुरके सोमवंशी।

आरंगमें गुप्तसम्वत् २८२ (ई० स०६०१) का जो ताम्रपत्र मिला है, उससे राजर्षितुल्यकुल्के भीमसेन द्वितीयका पता चलता है। उसके पिताका नाम द्वितीय दियतवर्मा था। दियतके पिताका नाम भीमसेन प्रथम और उसके पिताका नाम विभीषण और उसके पिताका नाम दियतवर्मा (प्रथम) था। दियतके पिताका नाम सर्वमद्राजर्षितुल्यकुल-प्रभावकीर्तिः श्रीमहाराज शूर था। अर्थात् महाराज शूरसे इस वंशकी वंशावली आरंभ होती है। संभव है कि ये समुद्रगुप्तके लेखमें वर्णित महेन्द्रके वंशज हों; किन्तु इसका पता इस लेखसे नहीं चलता।

भद्रावतीके किसी राजाने अपनी राजवानी स्थानान्तरित कर रायपुर जिल्हेमें महानदीके तटपर श्रीपुर या सिरपुरमें रक्खी थी। इस राजाके बंशके कुळ नामोंके पीछे 'गुप्त' उपपद लगता है; किन्तु पटनाके आदि गुप्तोंसे ये लोग भिन्न हैं। इन सोमवंशी पाण्डवोंका पता उदयनसे लगता है, जो भांदकमें राज्य करता था और जिसका उल्लेख मांदकके लेखमें भी आया है। सिरपुरके लेखमें इस वंशकी वंशावलीका पता पूर्ण-रूपसे चलता है, जिसके अनुसार यह वंशवृक्ष तयार किया गया है—

<sup>\*</sup> आरंग रायपुरसे २२ मीलपर है । यहाँ के लेखका वर्णन Epigraphia Indica, Vol. 9, page 342 में है। इस लेख द्वारा 'दौण्डा वैषियकवट-पिल्लकायां ' एक प्राम दो बाह्मणोंको प्रदान किया गया था। इस लेखकी तिथि प्रानामसंवत्सरकारों २८४ भाद दि १०-८।

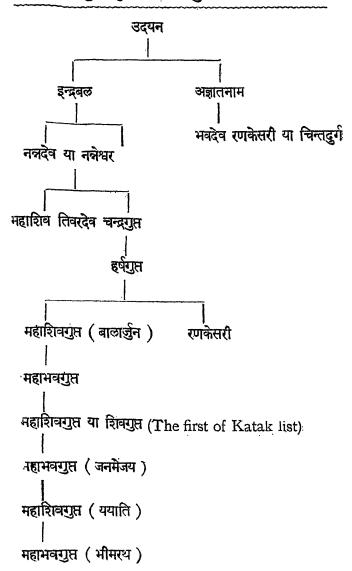

इस वंशके विषयमें कई छेख मिले हैं। \* चन्द्रवंशीय इन्द्रबल ( उद-यनका पुत्र—ई० स० ३१९) का पुत्र नन्नदेव या नन्नेश्वर (ई० स० ३५०) और पीत्र महाशिवगुत तिवरदेव और चन्द्रगुत थे। तिवरदेवके छेख बलीदा और राजिममें मिले हैं। वलोदाक ं लेखसे पता चलता है कि तिवरदेवने समस्त कोशलपर अपना प्रमुख जमा लिया था। वह विष्णुका भक्त था और ( सुन्द्रिका मार्ग) मेझिइके × प्राम उसने ब्राह्मणोंको प्रदान किया था। इस लेखकी मुहर्में निम्नलिखित छोक लिखा हुआ है:—

## श्रीमत्तीवरदेवस्य कोसल [ा] विपतेरि [दं]। शासनं ध [मर्म] बुद्धधर्थं स्थितमाचन्द्रत [ा]र [कं]॥

राजिमके छेखसे + पता छगता है कि तीवरदेवने पिश्परिपद्रक <sup>¶</sup> (पेण्ठमभुक्तिके अन्तर्गत ) प्राम प्रदान किया था। यह छेख उसके सास-नके ७ वें वर्षकी कार्तिकी अष्टमीको छिखा गया था।

चन्द्रगुप्तके पुत्र हर्षगुप्त (ई० स० ४००) का अविकांश समय सुसंगतिमें व्यतीत होता था। याचकगण उसके पाससे विमुख होकर नहीं छोटे थे। उसके महाशिवगुप्त और रणकेसरी दो पुत्र थे। जिस प्रकार

<sup>\*</sup> इसके सम्बन्धके लेख निम्नलिखित स्थानोंमें प्राप्त हुए हैं । सिरपुर, खरोद, भांदक, राजिम, और बलोदा ।

<sup>†</sup> Epigraphia Indica, Vol. 7, page 106 नामक प्रन्थमें पूर्ण-रूपसे है ।

<sup>×</sup> इस स्थानका पता नहीं लगता है।

<sup>+</sup> Descriptive List of Inscription in C. P. and Berar नामक प्रन्थमें इसका विवरण मिलता है।

<sup>ी</sup> इस स्थानका भी पता नहीं चलता है।

पार्थने अपने भ्राता भीमका साथ दिया था, या बलरामने कृष्णका, उसीप्रकार रणकेसरीने अपने भाई महाशिक्गुतका साथ दिया था। इस-लिए शत्रुसमूह महाशिक्गुतको बालार्जुन कहता था। उसकी माता वासटा (१) और नाना मगधका राजा सूर्यवर्मा था।

महाशिवगुप्तके पुत्र महाभवगुप्तके छेखमें उसके नामके पूर्वमें इस प्रकार लिखा जाता था——'' परमभद्धारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-श्रीशि-वगुप्तदेवपादानुष्यात् परममाहेश्वरपरमभद्धारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-सोम-कुलितलकित्रिक्षिणिधिपतिश्रीमहादेवगुप्तदेवः ।'' जान पड़ता है कि बालार्जुनके पश्चात् श्रीपुर विपत्तिग्रस्त हुआ और उसका उत्तराधिकारी यहाँसे उठकर विनीतपुरमें जा बसा । इस वंशके दो नाम चलते थे । यदि पिता शिवगुप्त हुआ तो पुत्र भवगुप्त होता था । संभव है कि इसी वंशके राजा ययातिने विनीतपुरका नाम बदलकर ययातिपुर रक्खा हो । उसका पुत्र भीमरथ हुआ, जिसके पश्चात्का इतिहास नहीं मिलता । संभवतः उनका राज्य दूसरोंके हाथ चला गया होगा ।

# शरभपुरवंशीय ।

जब श्रीपुर सोमवंशके हाथसे निकल गया, तब शरभपुरीय उनके स्थानापन्न हुए। इस वंशके ताम्रपत्रोंमें महासुदेवराज और महाजयराजके नाम मिलते हैं; किन्तु वंशावलीका पता नहीं लगता। खैरियारमें जो तीन ताम्रपत्र मिले हैं; वे ८ वीं सदीके लगभगके हैं। उनमेंसे एक ताम्र-

<sup>\*</sup> This capital Sarabhapur of these kings has not yet been indentified. Apparently it was a name imposed on Sirpur when the later Guptas were ousted from there by the dynasty to which Jairaj belonged.

पत्रमें क्षितिमंदहारमें सम्बिलको निकट नवण्णक प्रामको दानका उछेख है। इस प्रशस्तिका समय उसके शासनका दूसरा वर्ष और श्रावणमा-सकी २९ वीं तिथि है। मुहरछापमें निम्निलिखित श्लोक अङ्कित है—

# प्रसन्नार्णवसम्भूतमानमातेन्दुजन्मनः । श्रीमद्देवस्य राज्यस्य स्थिरं जगति शासनम् ॥

दूसरा लेख रायपुरमें मिला है। उसमें भी वंशावलीका पता नहीं लगता। महाराज जयराजके सम्बन्धका एक ताम्रपत्र आरंगमें मिला है। उसमें पूर्वराष्ट्रके पमवाग्रामके दानका उल्लेख है। मुहरमें निम्नलिखित स्रोक मिलता है—

# प्रसन्नहृदयस्यैव विक्रमाक्रान्तविद्विषः । श्रीमत्सुदेवराजस्य शासनं रिपुशासनम् ॥

ये सनदें शरभपुरसे प्रदान की गई थीं; किन्तु इसका निश्चयात्मक पता नहीं चळता कि शरभपुर कहाँ था । डा० राजेन्द्रठाळ मित्रने आधुनिक सम्बळपुरको प्राचीन शरभपुर माना है। संभव है कि सिरपुर ही शरभपुर कहळाता हो। जान पड़ता है कि इस वंशका राज्य बहुत दिनोंतक स्थिर न रहा।

### वाकाटकवंश ।

आन्ध्रोंके पश्चात् ईसाकी चौथी सदीसे छठी सदी तक विदर्भ, सतपुड़ा और नागपुर प्रान्तमें वाकाटकोंका शासन स्थिर रहा । मेजर कर्निगहाम् इस वंशका समय ई० स० २९४ से ५२५ तकका अनुमान करते हैं। ये छोग दक्षिण कोशलके गुप्त राजाओंके समकालीन थे। इस

<sup>†</sup> प्रशस्तियोंमें जिन स्थानोंका उल्लेख है, उनका पता नहीं लगता।

वंशका पता अजण्टाके लेख नंबर १६ से लगता है। मध्यप्रदेशमें भी इसके † सम्बन्धकी ४ प्रशस्तियाँ मिछी हैं । इस वंशका आदि पुरुष 'विन्ध्यशक्तिः' था, जिसने ( स्वबाहुवीर्याजितसर्वलोकः ) अपने बाहुबल्से पृथ्वी प्राप्त की थी । इस वंशमें प्रथम प्रवरसेन अवतीर्ण हुआ । जान पड़ता है कि वाकाटकवंशीय राजा लोग ब्राह्मण थे और उनकी राजधानी प्रवरपुरमें थी । उनके नामके पीछे सेन उपपद लगता है। मालम होता है कि प्रवरसेनने अश्वमेघ यज्ञ किया था। उसका पत्र गोतमीपुत्र था. जिसका विवाह गंगातटके भारशिवके राजा भवनाथकी कन्यासे हुआ था; किन्तु जान पड़ता है कि उसका स्वर्गवास पिताकी जीवित अवस्थामें हो चुका था। इसलिए प्रवरसेनके पश्चात् रुद्रसेन (प्रथम) गद्दीपर बैठा: किन्तु उसकें विषयमें कोई विवरण नहीं मिलता । उसके पत्र पृथ्वीसेनने कृतल देशके राजाको पराजित किया था । पृथ्वीसेनके पुत्र रुद्रसेन द्वितीयका विवाह मगधदेशाधिपति देवगु-तकी कन्या प्रभावतीके साथ हुआ था। उसका पुत्र प्रवरसेन द्वितीय था। उसके समयके तीन ताम्रपत्र इस प्रान्तमें मिले हैं, जिनमें दानोंका उल्लेख है। इन ताम्रपत्रोंमें राजमुद्रा इस प्रकार अङ्कित है:---

# वाकाटकललामस्यं क्रमप्राप्तनृपश्चियः। राज्ञः प्रवरसेनस्य शासनं रिपुशासनम्॥

प्रशस्तियोंसे पता चलता है कि उसने कुंतल, कलिङ्ग, त्रिकूट, लाट और आन्ध्र देशोंपर अपना प्रभुल जमाया था । उसके देवषेण <sup>¶</sup> और

<sup>†</sup> वाकाटकोंके सम्बन्धके ताम्रपत्र पिंडरई ( सिवनी ), दूदिया, चम्पक और बालाघाटमें मिले हैं।

<sup>🦇</sup> प्रवरपुर कहाँ था, इसका पता नहीं लगता।

<sup>¶</sup> डॉ॰ कील्हानेने इस प्रकार लिखा है:—Narendrasena probably ousted his elder brother and was consequently

नरेन्द्रसेन नामक दो पुत्र थे। नरेन्द्रसेनका विवाह कुन्तळदेशकी राजकन्या अजित मद्दारिकाके साथ हुआ था। उसका पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय हुआ, जिसकी आज्ञाका पाळन कोशळ, माळवा और मेकळके नरेश करते थे। उसके शासनकाळका एक ळेख बाळाघाटमें मिळा है। नाचनाके ळेखसे पता चळता है कि उच्छकत्पवंशीय जयनाथका पिता व्याघराज उसका आश्रित सामन्त था। "वाकाटकानां महाराजश्रीपृथ्वीसेनपादानु-ध्यातव्याघराजः" यही व्याघराज आदिगुप्तोंका सामन्त था; किन्तु गुप्तोंका बळ घटते ही उसने वाकाटकोंकी अधीनता स्वीकृत कर ठी थी।

पृथ्वीसेनेक पश्चात् वाकाटक-वंशधरोंका पता नहीं लगता; किन्तु जान पड़ता है कि उनके अस्त होते ही हैहय, कलचुरि, राष्ट्रकूट तथा चालु-क्योंका उदयकाल प्रारंभ हुआ, जिनका उल्लेख अन्यत्र किया जायगा। इस वंशका तीसरी सदी तक दक्षिण भारतमें खासा प्रभुल रहा और इस वीचमें उन्होंने उत्तरी भारतकी संस्कृतिका यथेष्ट प्रचार किया। श्वाकाटकोंक

succeeded by his son Prithivisena II. This would lead to the conclusion that Devasena was a nephew of Narendrasena and had some part of the Kingdom left to him to which he and his son Harisena succeeded.

(Dubreuil, page 75.)

<sup>\*</sup> The Vakatakas reigned over an Empire that occupied a very central position, and it is through this dynasty that the high civilization of the Gupta Empire and Sanskrit culture in particular spread throughout the Deccan. Between 400 and 500 A. D. the Vakatakas occupied a predominent position and we say that "In the History of Deccan the 5th Century is the Century of the Vakatakas."

राज्यके उत्तरमें उज्जैनके कुमारगुप्तका राज्य, पूर्वमें शरभपुरका राज्य, पश्चिममें अपरान्तके त्रैकूटोंका राज्य और दक्षिणमें गोदावरी नदीका तट था।

## हैहयवंश। †

मध्यप्रान्तका पूर्वीय हिस्सा महाभारतकालमें 'महाकोशल' कहलाता था और यहाँके शासक हैहयवंशी थे। पुराणोंमें इस वंशका विवरण विस्तारसे मिलता है। ब्रह्माके पुत्र अत्रि और पौत्र सोमसे यह वंश सोमवंशी कहलाया। सोमका पुत्र बुध और बुधका पुत्र पुरूरवा हुआ, जिसके ७ पुत्र थे। उनमेंसे ययातिका पुत्र यहु, उसका पुत्र सहस्रद और सहस्रदका पुत्र हैहय था, जिसने नर्मदाके तटपर राज्य स्थापित करके अपना वंश चलाया। हैहयका प्रतापी पुत्र धर्मनेत्र था और पौत्र कीर्ति और कान्त थे। कीर्तिका पुत्र भद्रसेन और उसका पुत्र हुर्मद था। दुर्मदका पुत्र कनक जिसके कृतवीर्य, कृतीजा, कृतवर्मी और कृताग्नि नामक चार पुत्र थे। कृतवीर्यका पुत्र कार्तवीर्य या सहस्रबाहु था, जिसका उल्लेख इस वंशके शिलालेखों तथा ताम्रपत्रोंमें सर्गव किया गया है।

इसी हैहयवंशमें कोकलुदेव नामक चेदिदेशका प्रबल राजा हुआ; जिसके वंशज कलचुरि कहलाते थे। महाकोशलके हैहयवंशियोंकी शक्तिके घटनेसे यह शाखा स्वतंत्र हो गई थी। ये लोग भी गुतोंकी सेवामें थे और इनका भी सम्वत् विक्रमीय सम्वत् ३०६ से एक सहस्र वर्षतक जारी था। सम्वत् ६४८ में प्रायः १७ वर्ष राज्य करनेवाला चालुक्य-

<sup>†</sup> स्व॰ श्रीरेवारामजी कृत अप्रकािित 'रतनपुरका इतिहास'।

नरेश मंगळीश चेदिपति बुद्धवर्मनको \* पराजित करनेका अभिमान रखता था। उसी समयके बृहत्संहिता नामक प्रन्थमें लिखा है कि चेदिनरेश महत्तायुक्त थे।

ताम्रपत्रोंमें सबसे प्राचीन उल्लेख ई० सन् ५८० का मिळता है। उस समय बुद्धराजका शासन स्थित था। उसके पीछे ई० सन् ८७५ तक विश्वासयोग्य इतिहासका पता नहीं लगता। कलचुरियोंकी वंशावली कोकलुदेवसे आरंभ होती है, जिसका कि समय ई० स० ८७५ के लगभग स्थिर किया जाता है। उसका विवाह चंदेलोंके यहाँ और पुत्रीका विवाह राष्ट्रकूटवंशीय कृष्णके साथ हुआ था। उसकी प्राचीन राजधानी 'त्रित-सौर्य' में थी। उसी सम्बन्धके एक लेखमें इस प्रकार लिखा है—

तेषां हैहयभूभुजां समभवद्वंशे स चेदीक्वरः।
श्रीकोकछ इति स्मरप्रतिकृतिर्विश्वप्रमोदो यतः॥
येनायं त्रितसौर्य [ ] मेनमातुं यशः।
स्वायं प्रेषितमुचकैः कियदिति ब्रह्माण्डमंशः क्षितिः॥ ४॥
प्राप्ते तस्य कलिङ्गराजनृपतेर्वशः क्रमादानुजः।
पुत्रं शत्रुकलत्रनेत्रसलिलस्पीतं प्रतापद्रुमम्॥

<sup>\*</sup> रा० ब० गौरीशंकरजी ओझाकृत सोलंकियोंका इतिहास पृ० २३। मंगलीशने पूर्वी और पश्चिमी समुद्रतटोंपर अपनी अश्वसेना रक्खी थी तलवारके वलसे हस्तिसमूहको नष्ट करके कलचुरि-राज्य-लक्ष्मीको छीन लिया था और रेवती द्वीपको पादाकान्त किया था। सावंतवादीके नेरूर प्राममें जो लेख मिला था, उसमें चेदिनरेश बुद्धराजके पिताका नाम शंकरगण लिखा है। उसी प्रकार आनंदपुर (गुज-रात) के दानपत्रमें उसके पितामहका नाम कृष्णराज मिलता है। बुद्धराज चेदिके कलचुरि राजाओंका पूर्वज और गुजरातके लाट प्रदेशका राजा था। अतएव चालुक्यवंशीय मंगलीशने लाट देशतक अपने राज्यकी सीमा बढ़ाई होगी।

# येनायं त्रितसौर्यकोशमकृशीकर्त्तुं विहायान्वय— श्लोणीं दक्षिणकोशलो जनपदो बाहुद्वयेनार्जितः ॥ ६ ॥

[ अर्थात् हैहयवंशमें श्रीकोकछ नामक चेदि देशका शासक हुआ और जिसने त्रितसौर्यकी फौजको उसकी विपुळताद्वारा अपने यशको स्पष्ट नापनेके छिए भेजा। कोकछका वंशज काँछगराज त्रितसौर्यका कोश क्षीण न करके अपने बांधवोंकी सेना छोड़कर दक्षिण कोशछकी ओर चछा गया। ] इससे अनुमान होता है कि त्रितसौर्य हैहयवंशकी प्रमुख राजधानी थी। उनमेंसे एकने त्रिपुरीमें राजगद्दी स्थापित की। कोकछके १८ पुत्र थे, उनमेंसे ज्येष्ठ मुग्धतुंग गद्दीपर बैठा और उसके अन्य भाई मण्डछाधिपति बन बैठे। उसने पूर्वी समुद्रतक धात्रा करके दक्षिण कोशछके राजासे पाछी छीन छी थी। मुग्धतुंगका शासनकाछ ई० स० ९०० से ९२५ तक स्थिर किया गया है। उसके दो पुत्र बाछहर्ष और केयूरवर्ष युवराजदेवने चाछक्यनरेश अत्रनिवर्मनकी पुत्री नोहछदेवीके साथ अपना विवाह किया था। उसने गोछकी मठके महन्त सद्भाव शंमुको राज्यमेंसे तीन छक्ष प्रामोंकी जागीर दी थी। ज्ञात होता है कि उस समय यमुना और नर्म-दाके मध्यवर्ती डाहछ प्रान्तमें ९ छाख प्राम थे।

युवराजदेवका पुत्र छक्ष्मणराज ई० स० ९५० के छगभग सिंहासन-पर बैठा। उसने कोशछ प्रान्तके राजाको परास्त करके समुद्रपर्यन्त धावा किया और गुजरातमें पहुँचकर सोमनाथ महादेवका पूजन किया। उसने अपनी कन्या बोंथादेवी चाछुक्यवंशीय चतुर्थ विक्रमादित्यको ब्याही थी।

<sup>†</sup> कैथ्मग्रामके शिलालेखमें इस प्रकार है— चेदीशवंशतिलकां लक्ष्मणराजस्य नंदिनीं शीलां । बोंथादेवीं विधिवत्परिणिन्ये विक्रमादित्यः॥

बोंथादेवीका प्रतापी पुत्र तैलप था; जिसने अपने वंशका पुनरूथान किया। लक्ष्मणराजके समयका एक लेख कारीतलाईमें \* मिला है। लक्ष्मणराजके दो पुत्र थे—शंकरगण और युवराजदेव द्वितीय। इन दोनों भाइ-योंने क्रमशः राज्य किया। युवराजदेवके समयमें मालवाके राजा मुंजने त्रिपुरीपर चढ़ाई की और उसे हरा दिया। इसी मुंजने उसके भानजे तैलपको १६ बार हराया था; किन्तु १७ धीं बार तैलपने उसका सिर काट लिया। तैलपने अपने मामा युवराजदेवपर चढ़ाई करके उसे हरा दिया था। × उसका पुत्र कोकल द्वितीय था; जिसका कि शासनकाल ई० सन् १०१५ के लगभग समाप्त होता है।

कोकलु द्वितीयका पुत्र गांगेयदेव विक्रमादित्य क्ष कहलाता था। वह पांड्य, कुंतल, बंग, कीर, हूण, किंगके नरेशोंको अपने प्रमुखके नीचे ले आया था। उसके शत्रु चंदेले भी उसे विश्वविजयी मानते थे। उसने उत्तर भारतका आविपत्य प्राप्त करनेका उद्योग किया और ई० सन् १०१९ तक उसने नेपाल और तिरहुततक अपना आतंक बैठा दिया। दक्षिणमें कर्नाटकके निकटस्थ कुंतल देशपर आक्रमण करके वहाँके राजाको उसका जीता हुआ राज्य उसने लौटा दिया। अरब-यात्री अलबे-रूनीन उसकी प्रशंसा की है। जब वह भारतमें आया था उस समय डाह-लका राजा गांगेयदेव वर्तमान था। उसके नामके सिक्के भी मिलते हैं। उसने मरनेके पूर्व ही कर्णदेवको भी राज्यसिंहासन सौंप दिया था और आप

<sup>\*</sup> कारीतलाई प्राम जबलपुर जिलेकी मुख्वारा तहसीलमें हैं।

<sup>🗴</sup> कैथूमके ताम्रपत्रोंमें हूण, मालव तथा चेदिके राजाओंको जीतनेका उछेख है 🖟

<sup>· 🛞</sup> यशःकर्णदेवके ताम्रपत्रोंमें उसे 'विकमादित्यकी' उपाधिसे सम्बोधित किया है।

<sup>¶</sup> डॉ॰ फ्लीटके अनुसार गांगेयदेवकी अन्तकालकी तिथि फागुन वदी २ अर्थात् २२ जनवरी ई॰ स॰ १०४१ होती है।

अपनी १०० रानियोंके सिंहत प्रयाग चला गया था। वहींपर अक्षयवटके पास ई० सन् १०४१ में वह स्वर्गको सिधारा।

कर्णदेवका शासनकाल ई० सन् १०४० से १०८० तक है। उसने पितासे अधिक प्रताप दिखलाया, पांड्य, मुरल, कुङ्ग, काँलग, कीर, चोड़, गौड़, और हूणोंको अपने अधीन कर लिया, और मगधके पाल-राजाओंको तथा उत्तरके कई नरेशोंको युद्धमें पराजित किया। चंदेल राजा कीर्तिवर्मा एक बार कर्णसे जीत गया था और इस जीतकी खुशीमें उसने 'प्रबोध-चंद्रोदय' नाटक बनवाकर उसका अभिनय कराया था। उसने राजा भोजसे भी लड़ाई की थी। तिलंगाना जीतनेक कारण वह त्रिकलिङ्गाधिपति कहलाया। जान पड़ता है कि कर्णदेव चालुक्यवंशीय सोमेश्वर (आहवमल्ड) से भी हार गया था। उसने अपना विवाह हूणकुमारी आवल्छादेवीसे किया था जिसका पुत्र यशःकर्णदेव था। कर्णने यशः-कर्णका राज्याभिषेक अपनी जीवित अवस्थामें कर दिया था और अपने नामपर कर्णावती नगरी \* और काशीमें कर्णमेरु नामका विशाल मंदिर बनवाया था।

यश:कर्णदेवने चम्पारण्यको ं नष्ट करके गोदावरीतटके आन्ध्र राजाको हराया था। तिलंगाना छटनेमें उसे जो सम्पत्ति मिली थी, उसे उसने वहींके भीमेश्वर शिवाल्यको अर्पण कर दिया था। कन्नौजके गोविन्दच-न्द्रने इसके राज्यके कुळ अंशपर अपना अधिकार जमा लिया था ×।

कणीवती नगरी वर्तमान 'करनबेल' जबलपुरसे ६ मीलपर वर्तमान तेवर
 (त्रिपुरी) के निकट है।

<sup>†</sup> Epigraphia Indica Vol. 2 page 1 अन्थमें वर्णित यशः कर्णदेवका ताम्रपत्र ।

<sup>🗴</sup> कन्नीजके गोविन्दचन्द्रके लेखोंमें इस बातका उल्लेख सगर्व किया गया है।

ई० सन् ११२२ का एक लेख यशःकर्णके सम्बन्धका जबलपुरमें मिला है।\* उसका राज्यावसान कब हुआ और पुत्र गयकर्ण कब गद्दीपर बैठा; इसका पता नहीं लगता। तेवरके लेखसे क्ष सिद्ध होता है कि ई० स० ११५१ में गयकर्णदेव त्रिपुरीकी गद्दीपर वर्तमान था।

गयकर्णदेवने अपना विवाह मेवाड़के गुहिल्वंशीय विजयसिंहकी पुत्री अल्हणदेवीके साथ किया था। इस रानीके समयका अर्थात् चेदि संवत् ९०७ (ई० सन् ११५५) का एक लेख मेडावाटमें मिला है पि जिससे पता चलता है कि उस समय गयकर्णका पुत्र नरसिंहदेव त्रिपुरीका शासन कर रहा था। उसकी माताने वैधव्यावस्थामें शिवमंदिर, मठ और व्याख्यानशाला बनवाकर एक उद्यान लगवाया था । और उसके खर्चके लिये जाबालिपदृणान्तर्गत (जबलपुर अन्तर्गत) नाम्णोदी और मकरपाठक नाम दो ग्राम प्रदान किये थे।

नर्रिसहदेवके पश्चात् उसका भाई जयसिंहदेव गद्दीपर बैठा । उसके समयका एक छेख बिना तिथिका मिछा है जिसमें अन्य छेखोंकी भाँति कळचुरिवंशकी वंशावछी मिछती है । एक और शिळाछेख इसी

<sup>\*</sup> According to Dr. Kielhorn, the details work out to Monday 25th December 1122 A. D.

गयकर्णके शासनकालमें भवनामक ब्राह्मणने ज्ञिवमन्दिर बनवाया था । यह
 लेख चेदि सम्वत् ९०२ का है और इस समय नागपुरके अजायबघरमें है ।

<sup>¶</sup> Epigraphia Indica Vol. 2 page 7 नामक प्रन्थ देखो ।

<sup>‡</sup> अकारयन्मिन्द्रिमन्दुमौछेरिदम्मठेनाद्भुतभूमिकेन । सहामुना श्रीनरितहदेवप्रसूरसावर्हणदेव्युदारा ॥ व्याख्यानशालामुद्यानमालामविकलामसूस् । अकारयत् स्वयं शम्भुप्रासादालीद्वयन्निजैः ॥

राजाके समयका—चेदि सम्वत् ९२८, ई० सन् ११७७ जुलाईकी ३ री तारीखका— मिला है। जयसिंहदेवकी रानी गोसल्रदेवीका पुत्र विजय- सिंह था—जिसके सम्बन्धका एक लेख जबलपुरसे १० मील्रके फासले- पर गोसलपुरमें मिला है। वह ई० स० ११८० के लगभग त्रिपुरीकी गद्दीपर वर्तमान. था। गोसलपुरवाले लेखसे पता चलता है कि किसीने विष्णुका मन्दिर बनवाकर उसमें एक शिलालेख लगा दिया था जिसमें विजयसिंहकी पाँच पीढ़ीके नाम मिलते हैं \*। इस लेखके अति- रिक्त एक ताम्रपत्र रानी गोसल्रदेवीके समयमें (चेदि सम्वत् ९३२ ई०, वि० स० ११८०) लिखा गया था, जिसमें चोरलाई प्राम प्रदान करनेकी सनद है ।

विजयसिंहका पुत्र अजयसिंह था, जिसके राजलकालका कोई लेख नहीं मिलता। जान पड़ता है कि उस समयमें कलचुरियोंका बल बहुत कुळ घट गया था। एक ओरसे चन्देलोंने, दूसरी ओरसे मालवेके पवाँरोंने और घर भीतर गोंडोंने गड़बड़ मचा दी, जिससे राज्य-सूत्र टूट गया और जहाँ तहाँ स्थानीय राजालोग स्वतंत्र बन बैठे। परि-णाम यह हुआ कि कलचुरियोंका अस्त और राज-गोंडोंका उदयकाल प्रारंभ हो गया।

## राष्ट्रकूट या राठौर।

सम्राट् अशोकके दक्षिणी छेखोंमें राष्ट्रकूटोंके विषयमें रिट्क, राष्ट्रिक

<sup>\*</sup> Epigrahia Indica Vol.42 page 7

t., ,, ,, ,, 17-18

आदि शब्दोंका प्रयोग मिलता है। विक्रमकी ७ वीं× सदीका एक ताम्र-पत्र इस प्रान्तमें राष्ट्रकूटवंशीय अभिमन्युका मिला है, जिसमें मानपुरके अभिमन्युकी ४ पुश्तोंका पता चलता है। \*

## ॐ स्वस्तिरनेकगुणगणालंकतयशसां राष्ट्रक्टानां तिलकभूतो मानांक इति राजा बभूव ।

राष्ट्रकूटितल्क मानांकका पुत्र देवराज, उसका पुत्र भविष्य और भविष्यका पुत्र अभिमन्यु था, जिसने शिवजीके पूजनार्थ दक्षिण शिवके मन्दिरको उदिष्क वाटिका प्राम इस सनदद्वारा राजधानी मानपुरसे प्रदान किया था। मानपुरके राष्ट्रकूटोंका यही एक स्मारक इस प्रान्तमें मिलता है। इस वंशके सम्बन्धमें जितने ताम्रपत्र मिले हैं, उनमें सबसं प्राचीन प्रशस्ति यही है। इसमें जो मुहर लगी है, उसमें सिंहपर विराजमान अभ्विकाकी मूर्ति है; किन्तु पिछले ताम्रपत्रोंमें सिंहका स्थान गरुइने ले लिया है।

बैतूल जिलेकी मुलताई तहसीलमें राष्ट्रकूटोंकी दो प्रशस्तियाँ मिली हैं। उनमेंसे तिवरखेड़वाली प्रशस्तिसे\* नन्नराजकी ४ पीढ़ियोंका पता चलता है—(१)दुर्गराज, (२) गोविन्दराज, (३) खामिकराज और (४)

<sup>×</sup> डाक्टर भगवानलालजी इसे पाँचवीं सदीका अनुमान करते हैं।

<sup>\*</sup> Epigraphia Indica Vol. 7 page 276 में पूरा विवरण है।

<sup>¶</sup> उंदिष्कवाटिकाः—ऊंटिया नामक प्राम पचमढ़ीसे ३० मील पर है। डॉ॰ फ्लीटका अनुमान है कि दक्षिण चिवका तात्पर्य पचमढ़ीके महादेवसे है। कुछ लोग मऊसे १२ मीलपर जो मानपुर है उसको प्राचीन मानपुर मानते हैं। कुछ लोग बांधवगढ़के निकटके मानपुरको बतलाते हैं।

<sup>\*</sup> Epigraphia Indica Vol. 9 page 276 नामक श्रन्थ।

ननराज। यह सनद अचलपुरसे । हाके ५५३, ई० स० ६३१ में प्रदान की गई थी, जिसमें तिवरखेट और घुइखेट ÷ नामक प्रामोंकी १० निवर्तन (एक नाप) भूमिका दान किया गया था। दूसरी प्रशस्ति शके ६३१, ई० सन् ७०९—१० की है। इसकी वंशावली भी उपयुक्त वंशावलीसे मिलती जुलती है; केवल ननराजके स्थानमें नंदराज लिखा है। संवतोंका विचार करनेसे अनुमान होता है कि दूसरी प्रशस्तिका नन्दराज शायद पहली प्रशस्तिका ननराजका छोटा भाई हो और वह ननराजके पश्चात् उसका उत्तराविकारी हुआ हो। इससे अधिक इस वंशका पता नहीं मिलता है। नन्दराज 'युद्धशूर' कहलाता था। इन प्रशस्तियोंकी मुहरमें गरुड़की आकृति बनी है। अनुमान होता है कि दुर्गराज दक्षिणके प्रसिद्ध दन्ति-वर्माका ही दूसरा नाम हो। यदि उसको ठीक मान लिया जाय, तो प्रशस्तिका गोविन्दराज राजा इन्द्रराजका छोटा भाई होगा।

एक प्रशस्ति मान्यखेटके × राष्ट्रकूटवंशीय कृष्ण तृतीयकी वर्धा जिलेके देवली प्राममें मिली है, जिसमें मान्यखेटके राष्ट्रकूटोंकी पूर्ण वंशावली मिलती है। इतना ही नहीं, वरन् उसमें मुख्य मुख्य घटनाओंका भी उल्लेख है। लेखके अनुसार यदुवंशीय सात्यकीके वंशमें रह नामक राजा हुआ जिससे इस वंशके राजा रहवंशोद्भव कहलाये। इसी वंशका प्रसिद्ध राजा दन्तिदुर्ग था, जिसके हाथी माही महानदी और नर्मदा तक पहुँचे थे—

<sup>†</sup> इलिचपुरका प्राचीन नाम अचलपुर था। यथा— अचलपुरे वरणयरे, ईसाने मेढगिरिसिहरे ॥ (—निर्वाणभक्ति या निर्वाणकाण्ड)

<sup>÷</sup> तिवरखेड़ मुलताईसे १४ मीलपर है और घुईखेड़ तिवरखेड़से ४० मीलपर है।

<sup>×</sup> Epigraphia Indica Vol. 5 page 188

## माही-महानदी-रेवाधोभित्तिविदारणं ।

इसी प्रकार उसने कळिङ्ग, कोशल, श्रीशैल, मालव, लाट, शेपों (नागों) और टंकोंको जीता था, तथा चालुक्यवंशीय कीतिवर्मा द्विती-यके राज्यपर भी अधिकार कर लिया था। उसका राज्य गुजरात और मालवेकी उत्तरीय सीमासे लेकर दक्षिणमें रामेश्वर तक था। उसके पश्चात् दन्तिदुर्गका चचा या इन्द्रराजका लघुश्राता कृष्णराज प्रथम (श्रीकृष्णराज-नृपतिः) गद्दीपर बैठा। उसने चालुक्यवंशसे वहाँकी राज्य-लक्ष्मीको पिं खींच लिया। एलोराकी प्रसिद्ध गुफाओंके कैलास-भवनका निर्माता यही कृष्णराज था।

कृष्णराजका पुत्र गोत्रिन्दराज द्वितीय था, जिसके छोटे भाई ध्रुवराज (निरुपम या कल्टिबल्लभ) ने गोत्रिन्दराजको गद्दीसे हटाकर स्वयं राज्या-धिकार प्राप्त कर लिया । नवसारीके दानपत्रसे पता चलता है कि उसने कोशलके राजासे एक छत्र छीना था, जिसका प्रमाण हमारे प्रान्तकी प्रशस्ति है । उसका पुत्र गोविन्दराज तृतीय था, जिसको स्वर्गीय सर भांडारकर द्वितीय कृष्णराज अनुमान करते हैं । \*

गोविन्दका पुत्र नृपतुंग या अमोधवर्ष प्रथम था, जिसकी सेवामें अंग, वंग, मगध, मालवा, कोशल, त्रिकूट और वेंगीके नरेश थे। वह दिगंबर-जैनसाधु जिनसेनका शिष्य था। उसने मान्यखेटमें ने अपनी राजधानी

<sup>🕸</sup> देखो इंडियन एण्टिकेरी, जिल्द ११, पृ० १११ सामनगढ़का दानपत्र ।

<sup>¶ &</sup>quot; " " ,, ९५० नासिक जिलेके ताम्रपत्र ।

कृष्णराजका राज्यारोहण ई० स० ७९३ के लगभग होना चाहिए।

<sup>†</sup> मान्यखेट वर्तमान शोलापुरके निकट निजामस्टेटमें मालखेड कहलाता है।

कायम की । गोविन्दका पुत्र कृष्णराज द्वितीय था। उसने चेदिके हैहयवंशी राजा कोकलुकी कन्या महादेवीके साथ अपना विवाह किया और उसके पुत्र जगतुंगका विवाह शंकरगणकी पुत्री रुक्ष्मीके साथ हुआ; किन्तु पिताकी जीवित अवस्थामें ही वह स्वर्गवासी हो गया; र इसलिए कृष्णराजके पश्चात् उसका नाती इन्द्रराज तृतीय गद्दीपर बैठा, जिसका विवाह कलचुरि राज-कन्याके साथ हुआ ÷। इन्द्रराजका उत्तराधिकारी अमोधवर्ष द्वितीय था; किन्तु शीघ्र ही अंतकाल हो जानेसे उसका छोटा भाई गोविन्दराज गद्दीपर बैठा +। देवलीके ताम्रपत्रोंसे विदित होता है कि चतुर्थ गोविन्दराज विषयासक्त होनेके कारण शीघ्र ही मर गया।

- × अभूजगत्तुंग इति प्रसिद्धस्तदंगजः श्रीनयनामृतांग्रः। अलब्धराज्यः सिद्देवं विनिन्ये दिव्यांगनाप्रार्थनयेव घात्रा ॥
- करडासे मिले हुए दानपत्रमें लिखा है:—
   चेद्यां मातुलशंकरगणात्मजायामभूजगत्तुंगात्।
   श्रीमानमोघवर्षो गोविन्दाम्बाभिधानायाम्॥
- + Épigraphia Indica Vol. 5, page 188 यह ताम्रपत्र ई॰ स॰ ९४० का है।
  - ्रं राज्यं दघे मदनसौख्यविलासकन्दो। गोविन्दराज इति विश्वतनामघेयः॥१७॥ सोप्यङ्गनानयनपाशनिरुद्दबुद्धिरुन्मार्गसंगविमुखीकृतसर्वसत्त्वः। दोषप्रकोपविषमप्रकृतिश्वयांगः प्रापक्षयं सहजतेजसि जातजाङ्ये॥ १८॥

सामन्तैरथ रहराज्यमहिलालम्बार्थमम्यर्थितो देवेनापि पिनाकिना हरिकुलोल्लासेषिणा प्रेरितः । अध्यास्त प्रथमो विवेकिषु जगत्तुंगात्मजोऽमोघवा-क्पीयूषाब्धिरमोघवर्षनुपतिः श्रीवीरसिंहासनम् ॥ १९ ॥ गोविन्दराजके मरनेपर द्वितीय कृष्णराजका पौत्र तृतीय अमोघवर्ष गद्दी-पर बैठा, जिसकी माता गोविन्दाम्बा कलचुिर-राजकन्या थी। शिलाले-खोंसे पता चलता है कि रहराज्यकी रक्षांक लिए सामन्तोंने जगत्तुंगंक पुत्र अमोघवर्षसे राज्यभार प्रहण करनेकी प्रार्थना की थी। यह वड़ा चाणाक्ष तथा वीर था। इसका विवाह कलचुिरवंशीय युवराजदेवकी कन्या कुन्दकदेवीके साथ हुआ था, जिसका पुत्र तृतीय कृष्णराज था, जिसके सम्बन्धके ताम्रपत्र देवलीमें मिले हैं। उस प्रशस्तिमें कृष्णराजके नामके पूर्व निम्नलिखित उपाधियाँ अङ्कित हैं—-परमभद्दारक-महाराजाविराज-परमेश्वर-परममाहेश्वर-श्रीमदकालवर्षदेव-पृथ्वीवलुभ-श्रीसर्विप्रय-नरेन्द्रदेवः। उसने कांचीके राजा दन्तिग और वप्पकको मारा, प्रकुववंशीय अन्तिगको हराया और गुर्जरोंके आक्रमणसे कलचुिरयोंकी रक्षा की।

देवलीके दानपत्रद्वारा उसने जगतुंगकी यादगारमें नागपुर-नंदिवर्धना-न्तर्गत तालपुरुष नामक प्राम प्रदान किया था, जिसकी सीमाका भी उल्लेख प्रशस्तिमें है \*। इसके समयके १४ लेख और २ ताम्रपत्र अब तक मिल चुके हैं। कृष्णराजके पश्चात् उसका छोटा भाई खोट्टिंग गद्दी-पर बैठा; किन्तु उसके समयमें राष्ट्रकूटोंका प्रभावशाली सूर्य अस्ताचलकी तरफ मुझ गया। उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्तिमें लिखा है कि श्रीह-र्षने (मालवाके परमारवंशीय राजा सीयकने) खोट्टिंगदेवकी राज्यलक्ष्मी छीन ली थी—

श्वस्य पूर्वतः मादावटवरनामा त्रामः दक्षिणतः कन्दनानदी (कन्हान)
 पश्चिमतः मोहमत्रामः (मोहगाँव) उत्तरतः ब्रधीरत्रामः (बेरडी)।

# श्रीहर्षदेव इति खोद्दिगदेवलक्ष्मीं जग्राह यो युधि नगादसमप्रतापः ॥१२ ॥†

यह घटना सम्वत् १०२९ के लगभगकी है।

† विक्कमकाल्स्स गए अउणत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि । माल्वनरिंद्याडीए ॡडिए मन्नखेडिम्म ॥ २७६ ॥—कवि धनपालका पाइअलच्छी (प्राकृतलक्ष्मी) नामक कोश ।

देवली प्रशस्तिके अनुसार राष्ट्रकूटोंकी वंशावली इस प्रकार है:---

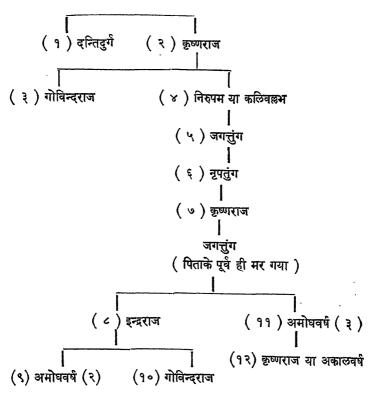

### पश्चिमी सोलंकी वंश।

राष्ट्रकूटवंशीय राजा दन्तिदुर्गने कीर्तिवर्मासे सोलंकियोंका साम्राज्य छीना और १३ वें राजा खोद्दिगसे कीर्तिवर्माके वंशज तैलप चालुक्यने क्ष्मिया हुआ राज्य हस्तगत करके पश्चिमी सोलंकी राज्यकी पुनः स्थापना की। इस वंशकी एक प्रशस्ति विक्रमादित्य छेठकी हमारे प्रान्तमें मिली है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य प्रशस्तियोंसे जान पड़ता है कि इस प्रान्तका पश्चिमी हिस्सा अवस्य ही कल्याणके सोलंकियोंके अधिकारमें रहा होगा। महाकि विह्लणद्वारा रचित 'विक्रमांकदेव-चरित 'से पता चलता है कि हैहयवंशी सोलंकियोंके राज्यप्रतिनिधि थे।

तैलपके पश्चात् सत्याश्रयने ई०स० ९९७ से १००८ तक राज्य किया । उसके पुत्र न होनेसे उसका छोटा भाई दशवर्माका ज्येष्ठ कुँवर विक्रमा-दित्य गद्दीपर बैठा । उसके भी पुत्र न था, इसिल्ए उसका छोटा भाई उसका क्रमानुयायी बना । जयसिंहका शासनकाल ई० स० १०४० के लगभगका है । उसने भी डाहल्के राजाको हराया । उसके पुत्र सोमेश्व-

<sup>\*</sup> रा० ब० गौरीशंकर हीराचंद ओझाकृत सोलंकियोंका इतिहास।

जबलपुरके निकट बिलहरीमें मिले हुए राजा युवराजदेव (द्वितीय) के समयके लेखमें वालुक्य या चौलुक्य शब्दकी उत्पत्ति लिखते हुए प्रशस्तिके किविने यह कल्पना की है कि भरद्वाजके वीर्यसे भारद्वाज उत्पन्न हुआ, जिसने अपना अपमान करनेवाले द्वपदको शाप देनेके लिए ज्यों ही चुलुक (चुल्लू)में जल लिया, त्यों ही उसमेंसे एक पुरुष पैदा हुआ जिससे आगे चलकर उसके वंशज चालुक्य कहलाये। (जहाँपर रानी नोहल्लाका उल्लेख आया है वहींपर उसके पिताके वंशकी उत्पत्ति न्दी गई है।)

रने ई० सन् १०६९ तक राज्य किया । सोमेश्वर या आहवमछुने चोळके राजाको जीत ळिया, धारानगरीपर आक्रमण करके परमारवंशीय राजा भोजको भगा दिया, डाहळके राजा कर्णको हराकर द्रविड देशके राजाको परास्त किया और चोळोंकी राजधानी कांचीको छीनकर वहाँके राजाको जंगळमें खेदड दिया । सोमेश्वरने समुद्रतटपर अपना जयस्तंम भी स्थापित किया।

सोमेश्वर द्वितीयके पश्चात् उसका भाई विक्रमादित्य ई० सन् १०७६ के लगभग गद्दीपर बैठा. जिसके सम्बन्धका एक लेख नागपुरमें मिल चुका है। 🖣 इस लेखमें उसके विरुद इस प्रकार हैं — समस्तभुवनाश्रय-श्रीपृथ्वीवऌभ-महाराजाधिराज-परमेश्वर-परमभद्वारक-सत्याश्रयकुलतिलक-चा-लुक्याभरण-त्रिभुवनमलुदेव । इस प्रशस्तिसे मालूम होता है कि महा-राष्ट्रकूट महासामन्त धाडीदेव राणकने (धाडी भांडकने) वत्सगोत्रीय कण्य शाखाके पंचप्रवरीय भट्टको कुछ भूमि प्रदान की थी। इसकी तिथि शके १००८ वैशाख शुद्ध ३ (८ अप्रैल ई० स० १०८७) है । विक्रमादित्यके पश्चात् सोमेश्वर तृतीयने ई० स० ११३८ तक और उसके पुत्र जगमळुदेवने ई० स० ११५० तक राज्य किया । उसके बाद तैलपके समयमें चालुक्य राज्य नष्ट हो गया, अर्थात् ई० स० ११८९ में पश्चिमी सोलंकियोंके साम्राज्यकी इतिश्री हो गई और उसके स्थानमें देवगिरिके यादवोंका प्रबल राज्य कायम हो गया. जिसका उल्लेख अन्यत्र किया जायगा ।

<sup>¶</sup> देखो Epigraphia Indica Vol. 3 page 304

#### शैलवंश।

अबसे लगभग २० वर्ष पूर्व ८ वीं सदीके ३ ताम्रपत्र बालाघाट जिलेके रघोली ग्राममें शैल्वंशी जयवर्द्धनदेवके सम्बन्धमें मिले थे । उनकी प्रशिस्त्योंसे यह अनुमान होता है कि जिस समय श्रीपुरके सोमवंशी राजाओंका अधः-पतन हुआ और शरभपुरीय उनके स्थानापत्र हुए, उस समय कोशलके पश्चिमी भागपर शैल्वंशी राजाओंका आधिपत्य स्थिर हुआ होगा । इस वंशमें "प्रख्यातो भुवि शैल्वंशतिलकः श्रीवर्द्धनो यो नृपः" का पुत्र पृथुवर्द्धन था, जिसने गुर्जर देशको जीता था। उसका पुत्र सौवर्द्धन था।

तेषामूर्जितवैरिदारुणपटुं पौंड्राधिपं स्थापितं । हत्वैको विषयं तमेव सकलं जग्राह शौर्यान्वितः ॥२॥ ताभ्यामन्यतमो विहत्य सहसा दर्पोद्धतं दारुणं काशीं काशिनराधिपं सितगुणो जग्राह जेता द्विषाम् । तत्पुत्रो जयवर्द्धनेति वचसा ख्यातो वरो भूभृतां— विन्ध्ये विन्ध्यनरेशमेव सुचिरं हत्वा चकार स्थितिम् ॥३॥

विन्ध्येश्वरो विंध्य इवाचलश्रीः श्रीवर्द्धनस्तस्य सुतो वभूव ॥ ४॥ तस्यात्मजः सकलवैरिविनाशदक्षो जातो महागुणनिधिर्ज्ञयवर्द्धनाख्यः

जयवर्द्धनने विध्यके राजाको मारकर विध्यमें ही अपनी राजधानी कायम की, जिसका पुत्र श्रीवर्द्धन विध्येश्वर कहलाता था। उसके पुत्र

<sup>\*</sup> Epigraphia Indica Vol. 9. page 41.

जयवर्द्धन द्वितीयकी ही उक्त प्रशस्ति है। संभव है कि नंदिवर्द्धनमें † इस वंशकी राजधानी रही हो; किन्तु इस अनुमानके छिए कोई प्रमाण नहीं मिळता।

# रतनपुरका हैहयवंश।

नागपुरके अजायबघरमें जो हैहयवंशी जाजलुदेवके सम्बन्धका शिला-लेख है, उससे उसकी वंशावलीका पता भी पूर्णतया चलता है। ई० स० ८७५ के लगभग चेदि देशका राजा कोकलु था। उसके १८ पुत्रोंमेंसे किलगराज राजधानी त्रितसौर्यको त्यागकर दक्षिण कोशलमें पहुँचा और तुम्माणमें \* उसने स्वतंत्र राजधानी स्थापित की।

# प्राप्ते तस्य कलिंगराजनृपतेर्वशक्तमादानुजः ।.... श्लोणीं दक्षिणकोशलो जनपदो बाहुद्वयेनार्जितः ॥ ६ ॥

किंगराजका पुत्र कमल्राज था; जिसका पुत्र रत्नराज या रत्नदेव था। उसने अपने राज्यमें बड़े बड़े तालाब और मन्दिर बनवाये। इतना ही नहीं, वरन् ई० स० १०५० के लगभग रतनपुर नगरकी नींब डाली, जो आगे चलकर इस वंशकी राजधानी बन गया। उसने कोमो मण्डलेश्वर वज्जूककी पुत्री नोहल्लाके साथ विवाह किया जिससे पृथ्वीदेव नामक पुत्र हुआ। पृथ्वीदेवके (ई० स० १०९०) विषयमें सिवाय इसके कि उसने तुम्माणमें एक शिवालय और रतनपुरमें एक बड़ा तालाब बनवाया था और कोई हाल नहीं जाना जाता। उसकी रानीका नाम राजल्ला था, जिसका कि पुत्र जाजल्लुदेव हुआ। उसके समयका

<sup>†</sup> नंदिवर्द्धन रामटेकके समीप है।

<sup>\*</sup> तुम्माण—विलासपुरसे ६० मील पर है।

(ई० स० १११४ का ) एक लेख रतनपुरमें मिला है, जिससे पता लगता है कि कन्नीज और बुन्देलखंडके राजाओं से उसने मित्रता कर ली थी । उसका दौरदौरा सारे महाकोशलपर था । गंजाम जिलेके आंध्र, खिमडी, वैरागढ़, लांजी, भानारा (भंडारा), तिलहारी, दण्डकपुर, नंदावली और कुक्कुटके मण्डलेश्वरों से वह कर लिया करता था। बड़हरके राजा जगपालकी सहायतासे उसने रायगढ़का उत्तरीय प्रान्त, दुर्ग, सिहावा, कांकेर, वृंदावनगढ़के दक्षिणमें कांदाडोंगर और बस्तर आदिके मण्डलेश्वरोंको अपना आश्रित बना लिया था। तुम्माण और रतनपुरके बीच पाली नामक गाँवमें जो शिवाजीका प्रसिद्ध मन्दिर और तालाब है, जान पड़ता है वह इसीका बनवाया है।

जाजल्हदेवका पुत्र द्वितीय रत्नदेव ं था, जिसने कर्लिंगके राजाको हराकर त्रिकार्लिंगिधपित पदवी धारण की । उसका महाप्रतापी पुत्र द्वितीय पृथ्वीदेव था, जिसके सम्बन्धका छेख (चेदि सम्वत् ९०१-ई० स०११५० का) रतनपुरमें मिला है। उसका पुत्र जाजल्हदेव द्वितीय था। उसके सम्बन्धका एक छेख चेदि सम्वत् ९१९ का मलार प्राममें मिला है। उसकी रानी सोमलादेवीसे रत्नदेव (तृतीय) नामक पुत्र था। खरोदके लखनेथरके मन्दिरमें (चेदि सं० ९३३-ई० स० ११८१-८२

<sup>¶</sup> Epigraphia Indica Vol. 1 page 32 तस्यात्मजः सकछकोश्राङमंडनश्रीः—श्रीमान्समादृतसमस्तनराधिपश्रीः ॥ सर्वक्षितीश्ररिशरोविहितांत्रिसेव-सेवाभृतां निधिरसौ भुवि रत्नदेवः ।।

<sup>(</sup> चेदि संवत् ९३३, ई० सन् १९८१-८२ का खरोदका लेख)

<sup>†</sup> यश्चोइगंगनृपतिं कलिंगदेशाधिपं—देखो Indian Antiquary Vol. 22 page 82.

एक छेख रत्नदेव तृतीयके शासन-समयका है। उसमें उसके पूर्व-भी वंशावली मिलती है। रत्नदेवका पुत्र पृथ्वीदेव तृतीय था, सम्बन्धका एक छेख रतनपुरमें विक्रमसम्बत् १२४७ (ई० स० ८९-९०) का मिला है। पृथ्वीदेवके\* पश्चात् भानुसिंहने ई० १२०० के करीबतक और उसके पुत्र नरसिंहदेवने ई० स० २१ तक राज्य किया। नरसिंहदेवका पुत्र भूसिंह ई० स० १२५० ग्रामग रतनपुरकी गद्दीपर वर्तमान था, जिसके पुत्र प्रतापसिंहने तापनगर बसाया था और जो अन्तमें पुत्र जयसिंहको राज्य सौंप-काशी चला गया। उसके पश्चात् रतनपुरमें निम्नलिखित राजा-राज्य किया—

| नाम                | शासन—काल       |  |  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|
| जयसिंहदेव          | १३१९ सन्ई०     |  |  |  |
| <b>धर्मसिंहदेव</b> | १३४७ ,,        |  |  |  |
| जगन्नाथिंसहदेव     | १३६९ ,,        |  |  |  |
| वीरसिंहदेव +       | १४०७ ,,        |  |  |  |
| कमल्देव            | १४३६ ,,        |  |  |  |
| शंकरसहाय           | १४३६ ,,        |  |  |  |
| मोहनसहाय           | १८५८ ,,        |  |  |  |
| दादूसहाय           | १४७२ ,,        |  |  |  |
| पुरुषोत्तमसहाय     | <i>१४९७</i> ,, |  |  |  |

<sup>\*</sup> Epigraphia Indica Vol. 1 page 32

<sup>+</sup> इसके पिताको दिल्लीके सम्राटसे खिलत मिली थी; परन्तु इसका भाई देव-सिंह रायपुरमें अलग रहने लगा जिससे राज्यके दो भाग हो गये।

| नाम                      | शासन-काल |        |
|--------------------------|----------|--------|
| बाहरसहाय (या) बाहरेन्द्र | १५१९ सन  | ् ईसवी |
| कल्याणसहाय *             | १५४६     | "      |
| लक्ष्मणसहाय              | १५८३     | "      |
| शंकरसहाय                 | १५९१     | ,,     |
| मुकुन्दसहाय              | १६०६     | ,,     |
| त्रिभुवनसहाय             | १६१७     | ,,     |
| जगमोहनसहाय               | १६२२     | "      |
| अदितिसहाय                | १६४५     | ,,     |
| रणजीतसहाय                | १६५९     | ,,     |
| तस्तसिंह                 | १६८५     | "      |
| राजसिंह                  | १६९९     | ,,     |
| सरदारसिंह                | १७२०     |        |
| र्घुनाथसिंह              | १७३२     | "      |
| -                        | *        | • •    |

## रायपुरी शाखा ।

जिस प्रकार प्रबंधके लिए त्रिपुरीकी एक शाखा तुम्माणमें बैठाई गई थी, उसी प्रकार तुम्माणकी एक शाखाकी एक डाल प्रौढ़ होनेपर

<sup>\*</sup> रतनपुर राज्यका विस्तृत इतिहास इस राजाके जमानेसे शुरू होता है। मुसलमानोंका प्रभाव भी इस राज्यपर पढ़ गया था। यह राजा स्वयं जहाँगीरसे मिलनेके लिए दिल्ली गया था और वहाँ वह आठ वर्ष रहा था। मुसलमानोंके प्रन्थोंसे पता लगता है कि रतनपुर राज्यका (जिसको पीछेसे छत्तीसगढ़ कहने लगे) राजस्व ९ लाख रुपये था। इस समय पटना, खरियार, बस्तर, सम्बलपुर, खरोंद, सारंगढ़, सोनपुर, शक्ति, चन्द्रपुर आदिके राजा मांडलिक थे। राजाके पास १४२०० सैनिक और ११६ हाथी थे।

खलारीमें जमाई गई । खलारी गाँव रायपुर जिलेमें है । एक लेखसे पता लगता है कि १४ वीं सदीमें रतनपुरके राजाका नातेदार लक्ष्मीदेव खला-रीमें रहता था । उसके लड़के सिंहणने १९ गढ़ जीत लिये थे । जान पड़ता है कि सिंहण स्वतंत्र था, अर्थात् वह रतनपुरका आश्रित न था । उसने रायपुरमें अपनी गद्दी स्थापित की । उसका पुत्र रामचन्द्र था जिसका ब्रह्मदेव नामक पुत्र हुआ । खलारी और रायपुरके लेख ब्रह्मदेवके समयके हैं, परन्तु रायपुरी शाखाकी जो सूची मिली है उसमें इसके नामका पता नहीं लगता । तथापि उन दोनों सूचियोंमें जो पिछले दोचार पीढ़ियोंके नाम हैं, वे ऐतिहासिक हैं । इसलिए जबतक प्रामाणिक सूची न मिल जाय, तबतक वर्तमान वंशावलीका संशोधन नहीं हो सकता । रायपुरकी वंशावली केशवदेवसे आरंभ होती है । रतनपुरके राजा वीरसिंहदेवके जमानेमें उसका भाई देवनाथसिंह अलग होकर रायपुरमें राज्य करने लगा । इसके पश्चात् निम्नलिखित राजाओंने राज्य किया—

| नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शासन-काल |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| केशवदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १४०७     | सन् ई० |
| भुवनेश्वरदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १४३८     | "      |
| मानसिंहदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १४६३     | "      |
| संतोषसिंहदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १४७८     | "      |
| सूरतसिंहदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १४९८     | "      |
| सन्मानसिंहदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५१८     | "      |
| चामुंडसिंहदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५२८     | "      |
| वंशीसिंहदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १५६३     | "      |
| घनासिंहदेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५८२     | "      |
| a contract of the contract of |          |        |

| नाम                 | शासन-काल    |
|---------------------|-------------|
| जैतसिंहदेव          | १६०३ सन् ई० |
| फतेहर्सिहदेव        | १६१५ ,,     |
| यादवदेव             | १६३३ ,,     |
| सोमदत्तदेव          | १६५० ,,     |
| बलदेवसिंहदेव        | १६६३ ,,     |
| <b>उमेद</b> सिंहदेव | १६८५ ,,     |
| बनवीरसिंहदेव        | १७०५ ,,     |
| अमरसिंहदेव          | १७४१ ,,     |

रतनपुरके रघुनाथिसह और रायपुरके अमरिसह देवके समयमें सारे मध्यप्रान्तपर नागपुरके भोंसळोंका अधिकार हो गया था। उस समय मरा-ठोंसे टक्कर छेनेमें प्रायः सभी काँपते थे। जिस समय भोंसळोंने रतनपुर और रायपुरमें प्रवेश किया, उस समय किसीने चूँ तक न किया। इसका उळेख भोंसळोंके प्रकरणमें किया जायगा।

#### मालवेके परमार ।

परमारोंके सम्बन्धमें जो प्रशस्तियाँ मिळी हैं, उनसे पता लगता है कि इस प्रान्तके हुशंगाबाद, नागपुर, और नीमारपर माळवेके परमारोंका अधिकार था। नागपुरके शिलालेखमें वैरिसिंहसे लक्ष्मणदेवतककी वंशावली मिलती है। यह लेख सम्वत् ११६१ (ई० स० ११०४-५) का है। वैरिसिंहका पुत्र सीयक था, जिसके मुंजराज और सिन्धुराज दो पुत्र थे। मुंजने चालुक्यवंशीय तैलपको ६ बार हराया था; किन्तु ७ वीं बार वह काम आया। उस समय सिन्धुराजका पुत्र भोज गद्दीपर बैठा। मोजके उत्तरा- धिकारी उदयादिल्यने चेदिके राजा कर्णदेवसे अपने राज्यकी वह भूमि

हस्तगत कर ली, जो भोजदेवके समयमें त्रिपुरीके अन्तर्गत चली गई थी। उदयादिस्यके पुत्र लक्ष्मणदेवने त्रिपुरीपर भी अक्रमण किया था। जान पड़ता है कि उसने तुरुकोंसे भी युद्ध किया था।

उदयादित्यके पूर्व जयसिंहके नामका पता मांधाताके \* छेखसे छगता है। इन ताम्रपत्रोंमें 'श्रीवाक्पित-सिन्धुराज-भोजदेवपादानुध्यात....... श्रीजयसिंहदेव'के नाम मिछते हैं। इस प्रशस्तिद्वारा पष्टशाछाके ब्राह्मणोंको अमरेश्वरमें पूर्णापथक मण्डलान्तर्गत भीमग्राम (मक्तुला ४२) सम्बत १११२ (ई० स० १०५५) की आषाढ़ वदी १३ को दिया गया।

हरसूद × और मांघातामें देवपालके सम्बन्धकी प्रशस्तियाँ मिली हैं। मांघाताकी प्रशस्तिमें देवपालकी वंशावली मोजदेवसे प्रारंभ होती है। उदयादित्यका पुत्र नरवर्मा था। उसका यशोवमी और यशोवमीका सुभट-वर्मा था। सुभटवर्माके पुत्र अर्जुनने अपनी युवावस्थामें गुर्जरनरेश जयसिंहको युद्धसे खदेड़ दिया था। उसका पुत्र देवपाल था जिसकी अनेक प्रशस्तियाँ मिली हैं। देवपालने माहिष्मतीमें (मांधातामें) निवास करके रेवातटपर, चन्द्रग्रहणके पर्वपर पूर्णिमा भाद्र सम्वत् १२८२, (ई० स० १२२५ अगस्त २५) को स्नान करके सताजुना (महोड़ प्रति जागरण) \* ग्राम ब्राह्मणोंको प्रदान किया था।

<sup>\*</sup> Epigraphia Indica Vol. 3 page 64.

<sup>†</sup> मांधातामें अमरेश्वरका प्राचीन श्रिवालय है। अन्य स्थानोंका पता अबतक नहीं चला है।

<sup>×</sup> हरसूद खण्डवासे ३३ मीलपर है। इस लेखका वर्णन Indian Antiquary इंडियन एण्टीकेरीकी जिल्द २०, पृष्ठ ३१० में है।

मांघातासे १३ मीलपर सताजुना नामक प्राम है और महोद २५ मीलपर ।

अन्तिम ताम्रपत्र जयवर्मा द्वितीयका मांघातामें मिला है। यह विक्रम सम्वत् १३१७-१८ (ई० स० १३६०-६१) का है। इस प्रशस्तिकी वंशावली देवपालके लेखसे मिलती जुलती है; किन्तु अन्तिम दो नाम अधिक हैं। अर्थात् देवपालका पुत्र जैतुगिदेव और पौत्र जयवर्मा। इसके अतिरिक्त मालवाके परमारोंके विषयमें हमारे प्रान्तमें कोई प्रशस्ति नहीं मिलती। इसी समय परमारोंका राज्य नष्ट करके मुसलमानोंने मालवापर अपना अधिकार जमाया। ÷

#### चन्देले।

९ वीं सदीके लगभग चन्देलोंने अपना सिलसिला जमाया था। जान पड़ता है कि पिड़हार पहले कलचुरियोंक माण्डिलक थे, जिन्होंने जबलपुर जिलेकी पिश्चिमी सीमापर सिंगोरगढ़का किला बनवाया था। उसका नाम श्रीगौरीगढ़ था। जब चन्देलोंने कलचुरियोंपर आक्रमण किया, तब पाड़े-हारोंको उनके अधीन होना पड़ा। ई० स० १३०० और १३०९ के कई सती-चीरे मिले हैं, जिनमें महाराजकुमार बाघदेवके राजत्वकालका उल्लेख है। दमोह जिलेके बम्हनी प्रामके एक पत्थरमें इस प्रकार लिखा है—" कािलजराधिपतिश्रीमद्हंमीरदेविजयराज्ये सम्वत् १३६५ समये महाराजपुत्रबाघदेवमुज्जमाने।" यह हम्मीर कािलजरका चंदेल राजा था। इसी प्रकारका सम्वत् १३६१ का पाटनका भी सती-चीरा है। बाघदेव पिड़हार था और उसका अधिकार सिंगोरगढ़, सल्येया और पाटनकी ओर फैला हुआ था। चन्देलोंने दमोह जिलेके नोहटा प्राममें तथा जबलपुर जिलेके बिलहरी स्थानमें अपने कर्मचारी रख दिये थे। चन्देल-वंशके १२ राजाओंके नाम प्रशास्तियोंमें मिलते हैं। उस समय उनकी

<sup>🧎 🕂</sup> मिश्रबन्धुकृत भारतवर्षका इतिहास ।

राजधानी खज़ुराहेमें थी । इसी वंशके १६ वें राजा मदनमर्दनने कलनुरियोंको दोनों किनारोंसे खदेड़ दिया था । ई० सन् १३०९ में दिल्लीसम्राट् अलाउद्दीन खिल्जीने चन्देलोंको राज्यच्युत कर दिया—

## चन्द्रात्रेयनरेन्द्राणां वंशश्रंद्र इवोज्ज्वलः । खिल्जीवंशशकेन्द्राणामन्धेन तमसावृतः ।।

अन्तमें इस प्रान्तके अधिकांश भागपर राजगोंड़ोंका अधिकार हो गया।

### आर्य-शासनप्रणाली ।

मध्यप्रान्तके भिन्न मन्त्र राजवंशोंकी शासनप्रणाली उच्च कोटिकी थी। यद्यपि उनके राज्यका अब इतना विस्मरण हो गया है कि स्थानीय लोग उनका नामतक नहीं जानते, तथापि वे जो अनेकों शिलालेख और ताम्रपत्र छोड़ गये हैं उनसे उनकी शासनप्रणालीका बहुत कुछ पता लग सकता है।

आर्य-शासनप्रणाली राष्ट्रके आठ अंग मानती है। यथा राष्ट्रस्त्रामी राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्रराष्ट्र और पौरश्रेणी। इन अष्टांगोंकी सहायतासे उस समय जाति और समाजका शासन होता था। जान पड़ता है कि प्रारंभकालमें राजाका चुनाव प्रजाके द्वारा होता था; किन्तु आगे चलकर वे लोग वंशपरम्परागत ईश्वररूप बन बैठे—नाविष्णुः पृथिवीपतिः।

ऐसा होनेपर भी राजाकी अनियंत्रित सत्ताको रोकनेके छिए व्यवहार-धर्म और राजकर्त्तव्यको भी आर्योंने ईश्वरप्रणीत ठहराया था। श्रुति और स्मृतिमें हस्तक्षेप करनेका किसीको अधिकार नहीं था। राज-काजमें राजाको ब्राह्मणों और तथा जानपदोंकी सहायता छेनी पड़ती थी; किन्तु धीरे धीरे राजवंशकी प्रबळतासे मनमाना शासन होने लगा और प्रजा भी अपने स्वत्वोंको भूल गई।

मंत्रिमण्डल । राज्यशासनमें राजाको हरप्रकारकी सहायता देना मंत्रिमण्डलका कार्य था । कलचुरिवंशीय यशःकर्णदेवके ताम्रपत्रसे राज-सभाके कर्मचारियोंका पता लगता है । "स च परमभद्दारकमहाराजा-धिराज-परमेश्वरश्रीवामदेवपादानुध्यात-परमभद्दारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-परममहेश्वर-त्रिकलिङ्गधिपति-निजमुजोपार्जिताश्वपति-गजपति-नरपति-राजत्र-याधिपतिश्रीमद्यशःकर्णदेवः श्रीमहादेवी, महाराजपुत्रः, महामंत्री, महामात्यः, महासामन्तः, महापुरोहितः, महाप्रतिहारः, महाश्वपटलिकः, महाप्रानः, महाश्वरालिकः, महान्याश्वः, महाश्वरालिकः, महाभाण्डागारिकः, महाध्यक्षः एतान्यांश्व..."

उक्त छेखसे स्पष्ट है कि प्राचीनकालमें दान देते समय राजा, रानी और युवराजके अतिरिक्त राजसभाके १० मुख्य अधिकारी और प्रामनिवासी उपस्थित रहते थे। उक्त दस विभागोंके पृथक् पृथक् कर्मचारी थे। सबसे प्रमुख अधिकारी महामंत्री था। दूसरे दर्जेका अधिकारी राजसभाका प्रमुख महामात्य कहलाता था। सेनाका स्वामी महासामन्त, धर्मका महापुरोहित, राजमहलका महाप्रतीहार, छेखविभागका महाक्षपटलिक, व्यवहारपद्धितका महाप्रमात्र, घोड़ोंका प्रमुख महाश्वसाधिनक, कोषका अध्यक्ष महाभाण्डागारिक और अन्य विभागोंकी देखरेख करनेवाला महाध्यक्ष कहलाता था। उन्का वेतन तथा कार्यपद्धितका विवरण स्मृति आदि प्रंथोंमें मिलता है। इन कर्मचारियोंके अतिरिक्त सेनापित, दण्डनायक, महासंगताधिपित, शान्तिमंत्री, संधिविग्रहक, दुर्गपाल, महासामन्त आदि कर्मचारियोंका पता भी लगता है।

पौर जानपद और नैगम। राजाको शासनमें सलाह देनेके लिए स्थान स्थानपर जानपद, पौर, और नैगम संस्थाएँ वर्तमान थीं। पौर राजधानीके मुखियोंकी सभा थी, उसी प्रकार जानपद प्रामीण मुखियोंकी और नैगमसे जातीय पंचायतोंका सम्बन्ध था। पौरका मुखिया 'श्रेष्ठी' कहलाता था। इन संस्थाओंके कार्यके नियम भी बहुत कुछ मिलते हैं।

शासन-प्रबंध । राज्यप्रबंधकी सुविधाके लिए देशके जो पृथक् पृथक् विभाग बनाये जाते थे, उनको 'मण्डल ' संज्ञा थी, जैसा कि प्रशस्तियोंसे सिद्ध होता है। प्रत्येक मण्डल या भुक्तिमें कई विषय रहते थे और प्रत्येक विषयमें कई ग्राम सम्मिलित थे। जैसा कि दानपत्रोंमें लिखा मिलता है कि अमुक विषयार्न्तगत अमुक ग्राम।

राजा छोग जो प्राम ब्राह्मणोंको देते थे, उनकी सनदोंमें सीमाका भी उछेख रहता था; किन्तु जहाँ स्वाभाविक सीमा नहीं रहती थी, वहाँ खाइयाँ खोदकर सीमाएँ बनाई जाती थीं। इन प्रशस्तियोंमें जळ, स्थळ, महुवा, आम, गहुं, खदान, नमक, बाळुभूमि, गोचर, जंगळ, कळार, बाग, तथा घास आदिके उछेखके अतिरिक्त प्राममें आने जानेके रास्तोंका भी अधिकार ळिखा जाता था। इतनी बारीकी आज कळ भी नहीं होती। प्रामका पटेळ या मुखिया अक्षपटळिक या करणिक कहळाता था।

## अक्षपटलमध्यक्षः प्रत्यङ्गमुखमुदङ्गमुखं वा विभक्तो स्थापनं निबंधपुस्तकस्थाने कारयेत् ।

यही बात कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें लिखी है । प्रत्येक गाँवका हिसाब किताब तथा राजस्वके लेन देनका हिसाब महाक्षपटलिक करता था । अक्षपटलिकके अधीन अन्य कर्मचारी रहते थे जैसा कि कुछ लेखोंमें 'सकलकरणिपरिकरः' का उल्लेख आया है । दान दिये हुए ग्रामके प्रबंधमें राजाका कोई अधिकार न था । राजस्वके विषयमें एकसा मत नहीं दीख पड़ता । संभवतः राजा छोग आयके १० वें हिस्सेसे छेडे हिस्सेतक वसूछ करते थे । अन्य पदार्थींकी विक्रीपर भी कर छेनेकी परि-पाटी उस समय प्रचिछत थी; जैसा कि मनुस्मृतिके सातवें अध्यायमें छिखा है—

आददीताथ षड्भागं द्रुमांसमधुसर्पिषाम् ।
गंधौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१ ॥
पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वैदलस्य च ।
मृण्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याञ्ममयस्य च ॥ १३२ ॥
मनुके अनुसार राजाको १७ पदार्थौपर कर छेनी चाहिए। चम्पककी प्रशस्तिमें इसका उल्लेख आया है—

अकरादायि अभटछात्रप्रवेश्यः अपारंपरगोबलीवर्दः अपुष्पक्षीर-संदोहः अचरासनचर्माङ्गः अलवणिकल्यक्रेणिखनकः सर्वविष्टिः परिहारपरिहृतः सनिधिः सोपनिधिः सक्रुप्तोऽसोमल्प्तः । अर्थात् जो ग्राम दानमें दिया गया है, उससे लगान न लिया जाय, उस गाँवमें पुलिस तथा सैनिक प्रवेश न करें। गोचरभूमि, फल, चमड़ा, दूध, कोयला, खनिजपदार्थ, नमक तथा, ऋय विक्रय आदि करोंसे मुक्त किया गया।

उद्रंग (जमीनका लगान) किस ढंगसे निश्चित होता था, इसका पता प्रशस्तियोंसे नहीं लगता; किन्तु जमीनकी पैमाइशका पता लगता है। वाकाटकवंशीय प्रवरसेनके दानपत्रसे पता लगता है कि भूमि नापनेकी विधि राजमान कहलाती थी; किन्तु वह राजमान कितना बड़ा था इसका पता नहीं लगता। राजमाणिकभूमिसहस्त्रेर्ह्याभिः, अर्थात् ८००० राजमाणिक भूमि एक सहस्र ब्राह्मणोंको दी गई। संभवतः यह राजमान

बीघेके बराबर होता हो। राष्ट्रकूटोंकी प्रशस्तियोंमें १० निवर्तन शब्द आया है और परमारोंके लेखमें पूर्णापथक मण्डलान्तर्गत भीमाग्राम 'मक्तुला ४२' का उल्लेख आया है। निवर्तनका प्रमाण कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें मिलता है—४ हाथका एक दंड, १० दंडका एक रज्जु और ३ रज्जुका एक निवर्तन। राजस्व प्रायः अनाजके रूपमें वसूल होता था और उसका संग्रह कोष्टागाराध्यक्ष करता था।

राजप्रबंधके लिए जो अधिकारी नियुक्त थे, उनके लिए संभवतः वेतन भूमिके रूपमें दिया जाता हो; जैसा कि चीनी यात्री हुएनसंगने लिखा है। उसका स्पष्टीकरण मनुने भी किया है—राज्यके प्रामकी प्रति दिनकी आय ही पटेलकी वार्षिक आय होती थी। प्रतिशत ग्रामके अधिकारीको १ ग्रामकी आय, और सहस्त्र ग्रामाधिपतिको एक नगरकी आमदनी दी जाती थी।

न्यायका आदर्श उस समय स्मृति और श्रुतिमें वर्णित धर्म, शिष्टोंके व्यवहार, तथा चरित्रपर स्थित था। छोटे मोटे मामछोंका निर्णय पंचा-यतोंद्वारा होता था; केवल अपीलका निर्णय राजसभामें होता था। इस विभागका संचालन दण्डनायक तथा महादण्डनायक करते थे।

सेना तथा युद्ध-सामग्रीके विषयमें प्राचीन ग्रन्थोंमें बहुत कुछ लिखा है। मौर्योंके शासनकालमें फौजी विभागके ३० सम्य ६ दलोंमें विभक्त थे। उन्हीं सम्योंके अधिकारमें गज, पदाति, रथ, नाव और रसद इन ६ विभागोंका प्रबंध था। आन्ध्रोंके समयमें प्रधान सेनापितके अधिका-रमें सभी विभागोंका निरीक्षण था। एक दलके अफसरको पिदक, १० पिदकिक अफसरको सेनापित, १० सेनापितयोंपर एक नायक रहता था। इसके अतिरिक्त सामन्त लोग भी युद्धके अवसरपर अपनी सेना-सिहत सेवामें आते थे।

### सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था।

ई० स० ८०० के लगभग इस प्रान्तमें बौद्धधर्मका खासा प्रचार था। उस समय बहुतसे मठ तथा गुफाएँ थीं। धर्मसम्बन्धी विश्राट्र प्रायः देखनेमें आता था। चालुक्योंके समयमें वैदिक मतके साथ पौराणिक धर्मकी
प्रधानता हुई थी। द्वितीय पुलकेशी बौद्धधर्मका संरक्षक था। गुप्तवंशीयनरेश वैष्णव थे; किन्तु अन्य धर्मावलंबियोंपर भी उनकी कृपा रहा करती
थी। समुद्रगुप्त तथा उसके पौत्र कुमारगुप्तने अञ्चमेध यज्ञ किये थे।
गुज्ज तथा कण्व वंशीय राजाओंने वैदिक सनातन धर्मकी रक्षा की थी।
आंध्रोंकी अवनतिके बाद बौद्धधर्मका न्हास होता गया। कल्चुिर शैव थे
और धर्मपर उनकी श्रद्धा थी। उन्होंने पाग्रुपत सम्प्रदायके \* महन्तको
तीन लाख ग्रामोंकी जागीर दी थी; किन्तु महन्त सद्धावशंभुने उस जायदादको अपने पास न रखकर मठको सौंप दिया था। इसी गद्दीपर एक
महन्त सोमशंभु हुए जिनका बनाया हुआ सोमशंभु ग्रन्थ है। उनके शिष्य
वामशम्भुके सहस्रों शिष्य थे। महन्त विमलशिव केरल्देशमें पैदा हुए थे;
जिनका शिष्य धर्मशिव था। ई० स० १२५० के लगभग इस मठकी
महन्तीपर विश्वेश्वरशम्भु वर्तमान थे।

चालुक्यवंशीय तैलपसे राज्य छीनकर हैहयवंशी विज्जल नामक एक

<sup>\*</sup> पाञ्चपत कालामुख सम्प्रदायवाले मुक्तिके ६ मार्ग बताते हैं—(१) खोपड़ीमें भोजन करना, (२) स्मशानकी राख लगाना, (३) राख खाना, (४) दंड धारण करना, (५) मदिरा पीना, (६) योनिस्थित देवका पूजन करना।

<sup>†</sup> तस्मै निस्पृहचेतसे कळचुरिक्ष्मापाळचूडामणिः। आमाणां युवराजदेवनृपतिः भिक्षां त्रिळक्षं दद्गे॥

सरदार कल्याणकी गद्दीपर बैठा था× । उसके अधीन पश्चिमी सोलंकि-योंका राज्य था। कनड़ी भाषांक बसवपुराणसे पता लगता है कि विज-लंके समयमें बसव नामक ब्राह्मणने जैनधर्मको नष्ट करके रौवमतको दृढ़ करनेकी इच्छासे वीररौव या लिंगायत\* नामक नवीन पन्थ चलाया था। राजा विज्ञल जैनमतानुयायी था; किन्तु उसका मन्त्री बसव वीररौवमतका प्रवितक था। कुछ काल पश्चात् राजा और मन्त्रीमें विरोध हो गया और बसवके जयदेव नामक एक शिष्यके द्वारा विज्ञल मारा गया। ई० स० ११६८ में सोमेश्वर चतुर्थ सोलंकियोंकी गद्दीपर बैठा और उसके साथ ही इस वंशकी इतिश्री हो गई।

कहा जाता है कि ई० स० ८०० के लगभग तामिल देशके खामी शंकराचार्यजीने बौद्ध धर्मको भारतसे निर्वासित किया। उन्होंने सारे भारतमें भ्रमण करके बौद्ध, जैन, पाशुपत, तथा पूर्व मीमांसकोंको शास्त्रार्थमें पराजित करके वैदिक धर्मकी ध्वजा फहराई। कृष्णराजके शासनकालमें (ई० स० १२४७—६०) विदर्भ (बरार) से महानुभाव नामक एक नया पंथ निकला; जिसका प्रवर्तक दक्षिणी ब्राह्मण था। इस पन्थके मठ काबुल और पञ्जाबतकमें विद्यमान थे।

<sup>×</sup> देखो सोलंकियोंका इतिहास।

<sup>\*</sup> लिंगायत पंथके लोग शिवालिंगको गलेमें पहिनते हैं।

# २ गोंडोंका जमाना।

ये राजगोंड़ कलचुरियोंके घरमेदिए थे; ंकिन्तु षड्यंत्र रचनेवाले सेनापित पुष्यिमित्र शुङ्ग या वसुदेव कण्वके समान सुरभी पाठक एक ब्राह्मण ही था। उसने स्वयं राज्य हड़पनेका यत्न तो न किया; किन्तु राजगोंड़ जादोरायसे नर्मदाके तटपर यह प्रतिज्ञा करा ली कि राजमंत्रीका पद सदैव उसके वंशाजोंके अधीन रहेगा। इस प्रकार पाठकजीने युद्ध तथा झगड़ोंकी झंझटोंको गोंड़ोंके माथे मढ़कर यथार्थ राजत्व अपने वंशाजोंके हाथ कर लिया। इस नूतन गोंड़ राजाने जबलपुर और त्रिपुरीके मध्यमें गढ़ प्रस्तुत कर वहीं राजधानी कायम की। समीप ही कटंगाका पहाड़ होनेसे कई वर्षोंतक गढ़ाका नाम 'गढ़ाकटंगा' चलता रहा। मुसलमानी प्रंथोंमें भी यही नाम मिलता है। इसके बाद जब उन्होंने मण्डलामें राजधानी बनाई तब गढ़ामण्डला कहलाने लगा।

गढ़ाके प्रथम राजाके विषयमें अभीतक निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता। दन्तकथाके अनुसार इस राजवंशका आदि पुरुष जादोराय माना

कानन सुनि चहुवान कहै बरदाय मंत्रगति। प्रथम देश परमाल रह्यो जसराज सेनपति॥ गढ़ा जाय नृप लागि परी गोंडनसे जंगह। पन्यो जाल चंदेल दली घरनीघर अंगह॥

† मलिक मुहम्मद जायसीने पद्मावतमें लिखा है— दक्खिन दिहने रहे तिलंगा—उतरमाँझ होय गढ़ा कटंगा ।

शब्दाका जिक १२ वीं सदीके पूर्व नहीं मिलता । पृथ्वीराज रासोमें इसका
 उल्लेख आया है: किन्त जान पड़ता है कि यह क्षेपक है—

जाता है। सिपहगीरी-करनेको जब वह घरसे चळकर गढ़ा आया, तब वहाँका राजा कोई नागदेव था। उसके पुत्र न होनेसे राज्याधिकारियोंकी सलाहसे यह निश्चय किया गया कि नर्मदाके तटपर प्रजा एकत्रित की जाय और एक नीळकंठ छोड़ा जाय। जिसके सिरपर वह पक्षी बैठ जाय, उसे 'ईश्वरी इच्छा' समझकर राज्याधिकारी बना दिया जाय। कहते हैं कि वह पक्षी जादोरायके सिरपर बैठ गया; इसळिए प्रतिज्ञानुसार नागदेवने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर कन्या रत्नावळीके साथ ब्याह दिया।

जादोरायके वर्तमान वंशज सीलापरी गाँवके मालगुजार अपने वंशकी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाते हैं कि कटंगानिवासी सकत् गोंडका नाती× धारूशाह प्रथम राजा था; किन्तु वंशवृक्षसे जादोराय ही इस वंशका आदि राजा माना जा सकता है और वह गोदावरी नदीके २० कोस पार सहलगाँवके पटेलका पुत्र था। सिलापरीके वंशवृक्षमें जादोरायका निवासस्थान महोड़खेरा और पिताका नाम भोजिंसह बतलाया गया है। इन कथाओं से अनुमान होता है कि वह राजवंश किसी परप्रान्तीय आगन्तुककी सन्तान है और उसे कलचुरियोंकी क्षीणावस्थामें सुरभी पाठककी सहायतासे राज्य प्राप्त हो गया था। इसी वंशके राजा हृदयशाहने ई० स० १६६७ में अपनेको ५२वीं पीढ़ीमें रखकर अपनी वंशावलीको शिलाङ्कित करवाकर विरस्थायी कर दिया है। उसके अनुसार वह वंशावली इस प्रकार है—

<sup>×</sup> कहते हैं कि सकत्की कुमारी कन्या गौरीसे एक नागने नरदेह धारण करके संभोग किया; जिससे धारूशाह पैदा हुआ और उसी नागदेवके वरदानसे उसे राजत्व प्राप्त हुआ।

<sup>\*</sup> Cunnigham's Archaelogical Reports Vol. 17 page 46.

म॰ इ० ४

| नं०        | ई० सन् | नाम          | नं० ई० सन् नाम                     |          |
|------------|--------|--------------|------------------------------------|----------|
| 8          | ३८२    | यादवराव      | २४ ९४३ गोविन्दर्सिंह               |          |
| ٠<br>૨     | ३८७    | माधवसिंह     | २५ ९६८ रामश्चन्द                   |          |
| ३          | ४२०    | <b>जगनाथ</b> | २६ ९८९ कर्णीथरत्नरं                | नेन      |
| 8          | ४२५    | रघुनाथ       | २७ १०२६ कमलनाराय                   | ण्       |
| 4          | ५०९    | रुद्रदेव     | २८ १०३२ नरहरिदेव                   |          |
| દ્         | ५३७    | बिहारीसिंह   | २९ १०३९ वीरसिंह                    |          |
| v          | ५६८    | नृसिहदेव     | ३० १०६५ त्रिमुबनराय                | 1        |
| 4          | ६०१    | सूर्यभानु    | ३१ १०९३ पृथ्वीराज                  |          |
| ९          | ६३०    | वासुदेव      | ३२ १११४ भारतीचन्द्र                | •        |
| १०         | ६४८    | गोपालसहाय    | ३३ १११६ मदनसिंह                    |          |
| ११         | ६६९    | भूपालसहाय    | ३४ ११५४ उप्रसेन                    |          |
| १२         | ६७९    | गोपीनाथ      | ३५ ११९२ रामसहाय                    |          |
| १३         | ७२६    | रामचन्द्र    | ३६ १२१६ ताराचन्द                   |          |
| <b>\$8</b> | ७२९    | सुरतनसिंह    | ३७ १२५० उदयसिंह                    |          |
| १५         | ७५८    | हरिहरदेव     | ३८ १२६५ भानुमित्र                  |          |
| १६         | ७७५    | कुष्णदेव     | ३९ १२८१ भवानीदार                   | <b>न</b> |
| १७         | ७८९    | जगतसिंह      | ४० १२९३ शिवसिंह                    |          |
| १८         | ७९८    | महासिंह      | ४१ १३१९ हरिनाराय                   |          |
| १९         | ८२१    | दुर्जनमऌ     | ४२ १३२५ सबर्लसह<br>४३ १३५४ राजसिंह |          |
| २०         | 780    | यश:कर्ण      | ४२ १२८५ दादीराय                    |          |
| २१         | ८७६    | प्रतापादित्य | ८५ १४२२ गोरखदार                    | त        |
| २२         | ९००    | यशश्चन्द     | ४६ १४४८ अर्जुनसि                   |          |
| २३         | ९१४    | मनोहरसिंह    | ४७ १४८० संग्रामसह                  | श्य      |
|            |        |              |                                    |          |

| नं० | ई० सन् | नाम         | नं० | ई० सन् | नाम          |
|-----|--------|-------------|-----|--------|--------------|
| 85  | १५३०   | दल्पतसहाय   | ५६  | १६९१   | नरेन्द्रसहाय |
| ४९  | १५४८   | वीरनारायण   | ५७  | १७३१   | महाराजसहाय   |
| 40  | १५६३   | चन्द्रसहाय  | 46  | १७४२   | शिवराजसहाय   |
| ५१  | १५७५   | मधुकरसहाय   | ५९  | १७४९   | दुर्जनसहाय   |
| ५२  | १५९९   | प्रेमनारायण | ६०  | १७७१   | निजामसहाय    |
| ५३  | १६१०   | हृदयनारायण  | ६१  | १७७८   | नरिहरिसहाय   |
| 48  | १६८१   | छत्रसहाय    | ६२  | १७८१   | सुमेरसहाय    |
| ५५  | १६८८   | केसरीसहाय   |     |        | ( मारा गया ) |

रायबहादुर बाबू हीरालाळजी इस वंशावलीके ३३ नाम किल्पत† बत-लाते हैं। ३३ वीं पीढ़ीमें मदनिसहका नाम आता है। सोनेके सिक्कों-परसे यह निश्चित किया गया है कि संप्रामिस ई० स० १५१३ के लगभग विद्यमान था। दमोह जिलेके ठर्रकाग्रामकी सती-प्रशस्तिमें संग्रामिस का नाम अमाणदास मिलता है। मुसल्मानी इतिहासकारोंने भी यही नाम लिखा है। इस वंशने अपनी कुलीनता प्रकाश करनेके हेतु यथावश्यक नाम बनाकर रख लिये हैं। मदनिस और संग्रामिस में १४ पीढ़ीका अन्तर है और प्रति पीढ़ीके लिए २० वर्षकी औसत लें तो २८० वर्षका अन्तर बैठता है। संग्रामशाहका राजवकाल ई० स० १४८० से १५३० तक ठहराया गया है। यदि १४८० में २८० वर्ष घटाये जायँ, तो ई० स० १२०० का काल आता है, जो कल-चुरियोंके अन्त और गोंडोंके उदयका समय है। उससे यह अनुमान बँघता है कि उस वंशका मूल पुरुष मदनिस था, जिसने अनगढ़ च्हा-

<sup>†</sup> रायबहादुर बाबू हीरालालजीकृत 'जबलपुर-ज्योति'नामक प्रन्थ पृष्ठ ३२। \* ठर्रकाके सती लेखमें जो दमोहसे १५ मीलपर है और सम्वत् १५०० का लिखा हुआ है, 'श्रीगौरीगड्विषयदुर्गे महाराजश्रीआम्हणदासदेव ' लिखा है।

नोंपर गढ़ाके निकट मदन-महल बनवाया था जिसका जीर्णोद्धार आगे चलकर संप्रामशाहने कराया था। मदन-संप्रामके मध्यमें १३ राजाओंके नाम मिलते हैं; किन्तु उनके शासन या घटनाओंकी कोई प्रशस्ति प्राप्य नहीं है।

#### संग्रामशाह।

अर्जुनदासका पुत्र आम्हणदास था, जिसने आगे चलकर अपना नाम संप्रामशाह रक्खा था। बाल्यकालसे यह नटखटी और क्रूर था। पिताने उसे कई बार शिक्षा दी; किन्तु उसने अपनी चालें न छोड़ीं। एक बार रुष्ट होकर वह बघेलखण्डके राजा वीर्रांसहदेवके यहाँ भाग गया। इसपर अर्जुनदासने उसे युवराजपदसे च्युत कर दिया; किन्तु वहाँसे वापिस आनेपर उसने अपने पिताको मारकर स्वयं गद्दी प्राप्त कर ली। उसने अपने राज्यकी वृद्धि की। उसके राज्यके अन्तर्गत ५२ गढ़ां थे।

ां संप्रामसिंहके ५२ गढ़— १ गढ़ा, २ माल्गढ़, ३ पचेलगढ़, ४ सिंगीरगढ़, ५ अमोदा, ६ कनौजा, ७ बगसरा, ८ टीपागढ़, ९ रायगढ़, १० प्रतापगढ़, ११ बसराढ़, १२ देवगढ़, १३ पाटनगढ़, १४ फतेहपुर, १५ निमुआगढ़, १६ बरगी, १७ घुनसीर, १८ चांवडी (सिंवनी), १९ डॉगरताल (रामटेक), २० कोरवा, २१ झंझनगढ़, २२ लाफागढ़, २३ सौंटागढ़, २४ दियागढ़, २५ बांकागढ़, २६ पवई करिहया, २७ शाहनगर, २८ धामोनी, २९ हटा, ३० मिह्यादो, ३१ गढ़ाकोटा, ३२ शाहगढ़, ३३ गढ़पहरा, ३४ दमोह, ३५ रहली, ३६ इटावा, ३७ खिमलासा, ३८ भॅवरगढ़, ३९ गढ़ गङ्गीर, ४० बारीगढ़, ४१ चौकीगढ़, ४२ राहतगढ़, ४३ मकड़ाई, ४४ कार्स्बाग, ४५ कुरवाई, ४६ रायसेन, ४७ मौरासो, ४८ भोपाल, ४९ उपतगढ़, ५० पनागर, ५१ देवरी और ५२ गौरझामर।

स्लीमन साहबके लेखानुसार प्रत्येक बड़े गढ़में ७५० मौजे थे । अमोदामें केवल ७६० प्राम थे। नं० ४, १२, २४ और २५ के गढ़ोंमें ३५० गाँव थे और नं० १३, १६, ३१, ३४, ३६, ४१ और ४२ के प्रत्येक गढ़में ३६० मौजे थे। कुल प्रामसंख्या ३५६८० थी। अन्नुलफज़लने आईन अकब-रीमें ८० सहस्र प्रामोंकी संख्या दी है, जो संभवतः ठीक नहीं जँचती है।

# वज्रप्रायैः पर्वतप्रौहगाहैः सुप्राकारैरम्स्रुभिश्राक्षयाणि । द्वापश्चाश्चेन दुर्गाणि राज्ञां निष्टतानि क्षोणिचक्रं विजित्य ॥

पता लगता है कि उसने माढ़ोगढ़के सुलतानको हराया था और गुजरातके बहादुरशाहकी लड़ाईमें वीरिसहदेवकी सहायता की थी। उसने गढ़के आसपास कई तालाब, मन्दिर और मठ बनवाये थे। जीर्ण स्थानोंकी मरम्मत करवाई थी और नवीन प्राम बसाकर परप्रान्तीय लोगोंको प्रामोंमें बसनेके लिए उत्साहित किया था। गढ़ाका संप्राम-सागर तथा चौरागढ़ का प्रख्यात किला इसीने बनवाया था। इसके सुवर्णके सिक्कोंमें यह विशेषता मिलती है कि उनपर हिन्दीके साथ तिलंगी अक्षर भी हैं, जो उसके मातृभाषाके खेहके द्योतक है। संप्रामिसहके ५० वर्ष राज्य करने-पर ई० स० १५३० के लगभग दलपतशाह गद्दीपर बैठा, जिसने सिंगोर-गढ़ में में रहना पसंद किया।

# दलपतशाह और रानी दुर्गावती।

दलपतशाहने हथियारके बलसे अपना विवाह चन्देल-राजकन्या दुर्गा-वतीके साथ किया था। जान पड़ता है कि दुर्गावतीका पिता इस सम्बन्धसे अप्रसन्न था; उस कालमें क्षत्रिय लोग राजगोंड़ोंसे सम्बन्ध करना अपमानास्पद समझते थे; किन्तु चन्देलराजको अपनी कमजोरीके कारण इस सम्बन्धको मंजूर करना पड़ा होगा। देखा जाता है कि हलके

शाहरवारा स्टेशनसे २० मीलपर चौरागढ़का किला घने जंगलके बीच एक पहाड़ीपर है।

<sup>†</sup> दमोहसे २८ मीलपर राजा वेणुका बनाया हुआ सिंगोरगढ़का किला है, जिसकी मरम्मत संप्रामसिंहने की थी। वहाँसे ४ मीलपर संप्रामपुर है।

समझे जानेवाले क्षत्रियोंने तलवारके बलपर अपना सम्बन्ध उच घरानोंसे किया है।

वित्राह होनेके ४ वर्ष पश्चात् ही दुर्गावतीका सौभाग्यसूर्य अस्त हो गया; किन्तु इसी बीचमें उसके 'वीरनारायण' नामका एक पुत्र हो गया था जिसके नामपर रानीने राजप्रबंधका सारा भार छेकर १५ वर्ष तक बड़ी योग्यतासे शासन किया। परन्तु दुर्गावतीका ऐश्वर्य निकटवर्ती मुसलमान शासकोंसे न देखा गया और वे लोग गढ़ाके ऐधर्यको हड़पनेकी इच्छा करने छगे। ई० स० १५६४ में सम्राट् अकबरके सामन्त कड़ा माणिक-पुरके सूबेदार आसफखाँने ६ हजार सवार और १२ हजार पैदल सैनिकोंको साथ लेकर सिंगोरगढपर आक्रमण कर दिया × । उस समय सेनाकी तयारी न रहनेपर भी रानीने तुरंत अन्यवस्थित गोंडोंको लेकर सामना किया। किलेके घिर जानेसे रानीने गढ़ा पहुँचकर युद्ध करनेका विचार किया; किन्तु शत्रुदलने पीछा न छोड़ा । इसलिए गढ़ा पहुँचकर भी कुछ प्रबंध न हो सका। तब रानीने मण्डलेके लिए कूच किया और १२ मील चलकर रास्तेमें घाटियोंके बीच एक सकरी जगहमें मोर्चा लगाकर लड़ाई करना तय किया । गोंड़ोंके पास तीर, बरछी, भाले, कुल्हाड़ी आदि हृथियार थे । उधर आसफर्खाँ अपने साथ तोपखाना भी लाया था । इस -स्थानपर जो युद्ध हुआ उसमें रानी स्वयं हाथीपर बैठकर सैनिकोंको उत्ते-

<sup>×</sup> आसफखाँकी चढ़ाईका कारण गढ़ाराज्य नष्ट करके दुर्गावतीको अपने या समाद-अकबरके जनानखानेमें प्रवेश करनेका होना चाहिए। कहते हैं कि पहले आसफखाँने सम्रादकी ओरसे एक सोनेका चर्खा इस हेतुसे भेजा था कि स्त्रियोंका काम सूत कातनेका है न कि राज्य करनेका। उसके प्रत्युत्तरमें रानीने एक पींजन भेज दिया। अर्थात् यदि स्त्रीका काम सूत कातनेका है, तो नवाबका काम पींजनसे रुई धुनकनेका है। इससे रुष्ट होकर आसफखाँने चढ़ाई कर दी।

जना देती थी और तीरोंकी वर्षा करती थी । इतनेमें एक तीर आकर उसकी ऑंखमें लगा और ज्यों ही उसने निकालना चाहा, त्योंही उसकी नोक टूट गई । इसपर भी वह पीछे न हटी । गोंडोंकी छावनीके पीछे जो नदी थी, उसमें उसी रोज ऐसी बाढ़ आ गई कि हाथी भी पार न जा सकता था। आगेसे तोपोंकी मार, पीछेसे नदीकी बाढ़ और शस्त्रोंके आघातसे शारीरिक कष्ट, इन आपदाओंमें भी रानीका उत्साह मंग न द्धआ । महाबतने रानीको सलाह दी कि वह हाथीद्वारा रानीको नदी पार छे जा सकता है; किन्तु उसने सैनिकोंको छोड़ देना उचित न समझा। ऐसी दशामें रानीने अपने प्रियपुत्रको कुछ विश्वासपात्र सरदारोंके साथ चौरागढके किलेमें भिजवा दिया। उधर आसफखाँसे विजय पाना असंभव जान गोंड-सेना तितर बितर होने लगी । महाबतने दुबारा भाग चल-नेकी सळाह दी । वीर दुर्गावती इस समय साक्षात् दुर्गा थी । उसने उत्तर दिया कि या तो मैं स्वयं रणक्षेत्रमें महँरगी या शत्रुको मार भगा-ऊँगी । इस समय वह चारों ओर शत्रुओंसे घिर गई थी । जब रानीने जान लिया कि शत्रुओंके पंजेमें फँसनेसे अपनी विटंबना होगी. तब उसने समीप ही बैठे हुए अधार नामक सेवकसे कटार छीनकर वीरगतिका अवलंबन किया । बरेलाके निकट जिस स्थानमें वह हाथीसे गिरी थीं: वहींपर स्मारकके हेतु चबूतरा बना है।

आसफखाँने गोंडोंको पूर्णतया पराजित करके चौरागढ़पर आक्रमण किया; क्योंकि उसे माळ्म था कि गोंडोंका खजाना वहींपर है । ऐसे प्रबल शत्रुके सम्मुख बेचारा वीरनारायण कितनी देर ठहर सकता था । वह भी अपनी वीर मातासे मिलनेके लिए वीर-भूमिमें वीर-लीला दिखा-कर वीर—लोकके लिए प्रस्थान कर गया । रनवासकी जो औरतें वहाँ मौजूद थीं वे आग लगाकर जल गईं । केवल दुर्गावतीकी बहिन कमला-

वती और वीरनारायणकी भावी पत्नी आसफखाँके द्वारा जीवित पकड़ी गई, जिन्होंने आगे चलकर सम्राट् अकबरका जनानखाना सुशोभित किया । चौरागढ़को छटकर वह स्वयं गढ़ामें स्वतंत्र होनेका उपाय करने लगा; किन्तु सफलता न होनेसे वह वापिस अपनी पुरानी जगहपर लौट गया।

ई० स० १५६४ में अकबरने गढ़ाराज्यको अपनी सस्तनतमें मिला लिया; किन्तु इसके बाद दलपतशाहके भाई चन्द्रशाहको १० गढ़ नजर करनेपर वह राज्य वापिस सौंप दिया। चन्द्रशाहके मरनेपर उसका द्वितीय पुत्र मधुकरशाह अपने बड़े भाईको मारकर गद्दीपर बैठा। पीछेसे उसे अपने अघोर कृत्यका इतना पश्चात्ताप हुआ कि उसने उसके प्रायश्चित्तमें स्वयं पीपलके खोखलेमें बैठकर आग लगाकर अपनी जान दे दी।

ई० स० १५९९ में प्रेमशाह और उसका पुत्र हृदयशाह दिछीमें थे। प्रेमशाहने पिताके स्वर्गवासका समाचार ज्यों ही सुना त्यों ही समाट्की अनुमितसे वह गढ़ा वापिस छौटकर गद्दीपर बैठा । ओड़छेके राजा बीरसिंहदेवके पुत्र जुझारसिंहने गढ़ा-मण्डलापर आक्रमण किया \*। जुझार-सिंहसे सामना करना उचित न जानकर प्रेमशाह चौरागढ़के आश्रयमें

<sup>\*</sup> कहते हैं कि प्रेमशाह पिताके मरनेकी खबर पाते ही दिल्लीसे ओड़छाके राजा वीरसिंहदेवसे बिना मुलाकात किये ही चला आया था। इसलिए उसने इसे अपना अपमान समझा और मरनेके समय अपने पुत्र जुझारसिंहसे यह प्रतिज्ञा करवा ली कि वह इसका बदला अवस्य लेगा। कोई कोई कहते हैं कि गोंड़लोग हलमें गाय भी जोतते थे, जिससे नाराज होकर जुझारसिंहने गढ़ापर चढ़ाई की थी। इसी सम्बन्धके एक कवित्तका अन्तिम पद इस प्रकार है—

वीरसिंहदेवके प्रबल प्हाड़सिंह, तेरी बाट जोहती हैं गौएँ गोंड़वानेकी।

चला गया; किन्तु वहाँपर भी ओड़छेकी सेनाने उसका पीछा न छोड़ा। बहुत दिनों तक चौरागढ़में घेरा पड़ा रहा। अन्तमें जुझारसिंहने प्रेम-शाहको किलेके नीचे सुलह करनेके लिए बुल्वाया। प्रेमशाहने उसपर विश्वासकर मंत्री जयदेव वाजपेयीको साथ लेकर जुझारसिंहसे मुलाकात की और वहींपर प्रेमशाह अपने मंत्रीके सिहत मारा गया। पश्चात् किलेकी सम्पत्तिको छुटकर जुझारसिंह वापिस ओड़छेको लौट गया।

प्रमशाहके मारे जानेपर उसके पुत्र हृदयशाहने मुगल-दरबारमें फर्याद की। उसपर यह हुक्म हुआ कि जुझारिसह चौरागढ़ फौरन छौटा देवे और शाही खजानेमें १० लाख रुपये दाखिल करे। इसपर जुझारिसहने हुक्म माननेके बदले लड़ाईका प्रबंध किया। तब सम्राट्ने २० हजार सैनिक उसके दमनके लिए ओड़ले भेजे। सेना पहुँचनेके पूर्व ही वह भागकर धामोनीके किलेमें जा लिपा; किन्तु शाही सैन्यने पीछा न छोड़ा। तब वह वहाँसे भागकर चौरागढ़में आ घुसा। सम्राट्ने अबदुल्लाखाँ और खानेदौराँको चौरागढ़पर चढ़ाईके लिए भेज दिया। तब जुझारिसह वहाँसे सम्पत्ति लेकर और तोपोंको तोड़ फोड़कर किलेमें आग लगाकर चाँदाकी ओर भाग निकला।

मुगळसेनाने इतनेपर भी उसका पीछा न छोड़ा। अन्तमें जुझार-सिंहको मुगळोंसे युद्ध करना आवश्यक हो गया, उसके अतिरिक्त उसे दूसरा रास्ता ही न रहा। युद्धमें परास्त होते ही वह साथकी स्त्रियोंको मार-कर जंगळोंमें भाग निकला और उसका पुत्र ८ हाथियोंपर सम्पत्ति लाद-

<sup>ं</sup> सागरसे २९ मीलपर धामोनीका किला है। यह किला १५ वीं सदीमें सुरतानशाहने बनवाया था, जिसकी मरम्मत वीरासिंहदेवने करवाई थी। कहते हैं कि यहाँके बालजतीशाह प्रसिद्ध अबुलफज़्लके गुरु थे।

कर गोवल्कुण्डाकी ओर भाग गया; किन्तु रास्तेमें पकड़ा गया। जुझारसिंह जंगलोंमें भटकता हुआ गोंडोंके द्वारा मारा गया। उधर उसका पुत्र दुर्गभानु और पौत्र दुर्जनसाल सम्राट्के पास बन्दी बनाकर दिल्ली भेज दिये गये, जहाँपर वे सम्राटकी प्रसन्नताके लिए मुसलमान हो गये।

हृदयशाह अपनी राजधानीको गढ़ासे उठाकर मण्डलाके समीप राम-नगरमें ले गया और वहींपर उसने महल और किला बनवाया । यही एक गोंड़ राजा है जिसने अपने पूर्वजोंकी वंशावलीको शिलाङ्कित करवाया था । उसने ७० वर्ष तक शांतिपूर्वक राज्य किया । पश्चात् उसके पुत्र छत्रशाहने ७ वर्ष राज्य किया । उसके मरनेपर केसरीसिंह गद्दीपर बैठा; किन्तु उसका चचा हरीसिंह अपने भतीजेको मारकर गद्दीपर बैठ गया । शीघ्र ही वह पण्डित रामकृष्ण वाजपेयीके यहसे मारा गया । तब ७ वर्षका बालक नरेन्द्रशाह गद्दीपर बिठाया गया ।

उधर हरीसिंहका पुत्र पहाड़िसिंह औरंगजेबकी सहायता छेकर मुगछोंको मण्डलापर चढ़ा लाया। छेकिन वह इसी युद्धमें मारा गया और उसके दोनों पुत्र भागकर दिल्ली चले गये। उन्होंने फिरसे सम्राटकी सहायताकी अपेक्षा की, किन्तु उनका प्रयास निष्फल गया। तब उन्होंने मुसलमान होकर सम्राट्की सहायता प्राप्त की। वे लोग मुगलोंको साथ छेकर पुन: मण्डलापर चढ़ आये; किन्तु अभाग्यवश दोनों भाई मारे गये। इस प्रकार नरेन्द्रशाह निश्चिन्त हो गया।

ई० स० १७३१ में नरेन्द्रशाहका स्वर्गवास हो गया और उसका पुत्र महाराजसिंह गद्दीपर बैठा। उससमय उसके पास २९ गढ़ रह गये थे। ई० स० १७४२ में पूनाके पेशवाने मण्डलापर चढ़ाई करके उसे

मार डाला और उसकें पुत्र शिवराजसिंहको ४ लाख चौथ लेकर राज्य वापिस कर दिया। ं नागपुरके भोंसले भी चौथके बहानेसे ६ गढ़ हड़प गये।

• ई० स० १७४९ में शिवराजिसहिका अन्तकाल हो जानेसे उसका पुत्र दुर्जनशाह गद्दीपर बैठा। यह बड़ा त्रूर और दुष्ट था। इसके चचा निजामशाहने मौका पा इसकी सौतेली माँ विलासकुँविरिसे मिलकर उसके द्वारा इसे (दुर्जनशाहको) राज्यमें दौरा करनेके लिए बाहर भेज दिया और एक षड्यंत्र रचकर तुरन्त ही मण्डला लीट आनेके लिए यह समाचार भेज दिया कि तुम्हारे चचा निजामशाह किसी अपमानके कारण नाराज हो गये है उन्हें आकर मना लो। यह समाचार पाते ही वह तुरंत वापिस लीट आया और निजामशाहके महलमें सीधा चला गया। ज्यों ही वह घोड़ेसे उतरकर भीतर पहुँचा, त्यों ही एकदम दरवाजा बन्द कर दिया गया। साथमें लक्ष्मण पासवान था, वह चिल्लाया और उसने राजाको उठाकर दीवालके बाहर आँगनमें फेंक देना चाहा; किन्तु उसके हाथ तल्वारसे काट डाले गये और राजा भी कल्ल कर डाला गया। इसके बाद निजामशाह गद्दीपर

<sup>†</sup> Another opportunity, however soon presented itself to Baskar Pant of carrying his arms to the eastward; and no sooner had he set out on his expedition, than the Peshwa, eager to establish his power over these territories for which the authority obtained from the Raja was, as usual, assumed as a right, marched through late in season towards. Hindustan.

<sup>(</sup> History of the Marathas)

ैंबैठ गया। उसने अपने राज्यकी खासी उन्नति की। यह हिन्दीमें कविता ं करता था।

निजामशाहके मरनेपर गद्दीके लिए फिर बखेड़ा उत्पन्न हुआ। आखि-रमें उसका मतीजा नरहरशाह गद्दीपर बैठा; किन्तु नागपुरके भोंसलोंने उसे उतारकर निजामशाहके पुत्र सुमेरशाहको गद्दीपर बिठलाया। यह बात सागरके पण्डितरावको पसंद न आई; तब उन्होंने सुमेरशाहको निकालनेकी कोशिश की। सुमेरशाहने अपना पाया उखड़ता देख कुछ शर्तीपर राज्याधिकार नरहरशाहको सौंपनेकी बातचीत चलाई। इसपर सागरवालोंसे शर्तें ठहरानेके लिए वह स्वयं सागर गया; किन्तु मराठोंने दगा करके उसे किलेमें केद कर दिया और नरहरशाहको गद्दीपर बिठा दिया। लेकिन वह शीघ्र ही खुरईके किलेमें केद किया गया और वहींपर ई० स० १७८९ में उसने मृत्यु पा गढ़ामण्डलाके गोंड़-राज्यकी लीला समाप्त कर दी। सुमेरशाहके वंशजोंको पेशवाकी ओरसे कुछ जागीर दी गई थी।

### देवगढ़का राजवंश।

ई० स० १५६४ तक देवगढ़का गोंडवंश गढ़ामण्डलाके अन्तर्गत था; किन्तु उसकी शक्तिके घटते ही गढ़ाघिपतियोंसे स्वतंत्र होनेका अव-

फरकन लागे अंग होन ये सगुन लागे, जागे अब भाग अनुरागके समाजसीं। तोरन बंधावें सखी कलस धरावें पौरि, पांवड़े डरावें ले सुगंधनके साजसों॥ आवें प्राणप्यारे उठ आदर करोंगी आज, सादर विलोकि मनभाए सिरताजसों। आनंद उलेलिनसों हिलिहों निसंक आली,मिलहों री आज ही निजाम महाराजसों॥

<sup>†</sup> निजामशाहकी कविता-

<sup>🎙</sup> सागरसे ३३ मील पर है। यहाँका किला खेमचंद दांगीने बनवाया था।

सर मिळता गया। उस समय देवगढ़का जाटबा \*वंश स्वतंत्र कहळाता था। कहते हैं कि जाटबाके पिता वीरभानशाहसे देवगढ़का राज्य हितयागढ़के रणशूर और घनसूर नामक गवळी (ग्वाळ?) राजाओंने छीन ळिया था; किन्तु जाटबाने ७० वर्षके पश्चात् उनसे अपना राज्य छौटा ळिया था। आईन-अकबरी प्रन्थसे पता चळता है कि जाटबा स्वतंत्र शासक था, जिसके पास २ हजार घुड़सवार, ५ हजार पदाित सैनिक और १० हाथी थे। जान पड़ता है कि यह प्रान्त माळवाके हािकमके अधीन था। जहाँगीरनामेसे पता छगता है कि जाटबाने २ हाथी नजरानेमें भेजे थे। उस समयके प्रचळित सिक्कोंमें जाटबाको महाराजाके नामसे सम्बोधित किया है। उसका शासनकाळ ई० स० १५८० से १६२० तकका निश्चित किया जाता. है। जाटबाके ८ पुत्र थे, जिनकी वंशावळी इस प्रकार है—



<sup>\*</sup> जाटबाके वंशकी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई जाती है-

महाभारतमें वर्णित कर्ण एक समय भ्रमण करता हुआ पचमदीके निकट पनहाल-गढ़के नाग-राज्यमें पहुँचा। वहाँपर नागकन्यासे गंधर्व विवाह हो जानेसे उसके भूर-देव नामक एक पुत्र हुआ, जिसकी ३५ वीं पीढ़ीमें शरभशाह हुआ जिसने देवगढ़ प्राप्त किया। शरभशाहकी ५ वीं पीढ़ीमें जाटबाका पिता वीरमानशाह था।

<sup>†</sup> मि॰ विल्सरचित ग्रन्थके आधारसे।

<sup>🛨</sup> यह वंशावली इस समय नागपुरके वर्तमान गोंड राजा अझमशाहके पास है 🎚

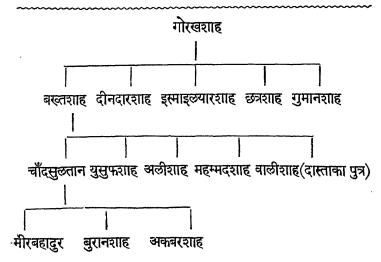

जाटबाके पश्चात् उसका पुत्र कोकशाह ई० स० १६०० के लगभग देवगढ़की गद्दीपर बैठा । उसने सम्राट् शाहजहाँको कर देना बन्द कर दिया । इसलिए मुग्ल सेनापित खानेदौराँने ई० स० १६३७ में नागपुरका घरा डाला । उस समय कोकशाहने देवगढ़से आकर उससे मुलह की । कोकशाहने १॥ लाख रुपया नक्द और १७५ हाथी दिये । ११ वर्षके पश्चात् शाहनवाजखाँ नामक शाहजहाँके एक सरदारने देवगढ़पर चढ़ाई की; किन्तु कोई विशेष लाभ न हुआ । शाहजादा औरंगजेब जिस समय दक्षिणका स्वेदार था, उस समय उसने देवगढ़के राजासे नजरानेकी बाकी माँगी थी; किन्तु खजाना खाली होनेसे उसे २० हाथी लेकर ही संतुष्ट रहना पड़ा । इस सम्बन्धके स्वयं औरंगजेबके लिखे हुए पत्र उपलब्ध हैं ।

सम्राट् औरंगजेबके शासनकालमें ई० स० १६६७ में दिलेखाँने इस राज्यसे १५ लाख रुपये नजरानेकी बाकी वसूल की थी। कोकशाहके पश्चात् दलशाहका पुत्र बख्तशाह गद्दीपर बैठा। ई० स० १६६८ में भाइयोंके आपसी झगड़ेके कारण बख्तशाह सम्राट् औरंग-जेबसे सहायता लेनेके लिए दिल्ली गया। उस समय मुसलमान हो जाने-पर सम्राटने सहायता देनेकी शर्त रक्खी। उसे मंजूर करनेपर\* वह मुग-लेंकी सहायतासे देवगढ़में आकर बख्तबुलन्दके नामसे राज्य करने लगा। उसने अपने जमानेमें कई इमारतें बनवाई। ई० स० १७०६ में बख्त-बुलन्दका अन्तकाल हो गया और उसका जेष्ठ पुत्र चाँदसुलतान गद्दीपर बैठा। इसके आगेका इतिहास भोंसलोंके प्रकरणमें दिया गया है।

# चाँदाका राजवंश।

हम आगे लिख चुके हैं कि चाँदा × जिलेपर वाकाटकोंका आधिपत्य था। वैरागढ़के मानाराजा रतनपुरके माण्डलिक थे, जिनके सम्बन्धी बस्तरराज्यके नागवंशीय नरेश थे। चाँदाके राजगोंड्वंशका आदि पुरुष भीमब्द्यालसिंह माना जाता है, जिसने ई० स० १२४० के लगभग वर्धानदीके तटपर एक छोटासा राज्य स्थापित किया था। उस समय

<sup>\*</sup> कहते हैं कि बस्तशाह जिस समय मुसलमान हुआ था, उस समय उसने यह शर्त की थी कि "मैं भातमें (खाने पीनेमें) शामिल हो जाऊँगा; किन्तु साथ (बेटी-व्यवहार) न करूँगा।"

<sup>×</sup> कहते हैं कि वर्तमान चाँदा कृतयुगमें लोकपुरके नामसे प्रसिद्ध था। वहींपर महाकाली देवी रहा करती थी, जिसका एक भूतनाथ नामक सुन्दर पुत्र था। उसने देवांगनाओंको फुसलानेका यत्न किया। इससे रुष्ट होकर महाकालीने झटपट नदीके किनारे अचल स्थापित कर दिया और वही अचलेश्वर हैं। त्रेतायुगमें इसका नाम इन्द्रपुर था। कलियुगके आरंभमें भदावती था, जिसका विस्तार मीलोंमें था। यहींके यौवनाश्व राजाके पास स्थामकर्ण अस्व था; जिसका वर्णन जैमिनी-अश्वमेधमें है।

उसकी राजधानी सिरपुरमें थी। ५११ वर्ष तक (अर्थात् ई० स० १७५१ तक) इस वंशके १८ राजाओंने राज्य किया है। उनकी नामावळी इस प्रकार है—

१ मीमबल्डालशाह, २ खुर्जाबल्डालशाह, ३ हीरसिंह, ४ बल्डालसिंह, ५ तलवारसिंह, ६ केसरसिंह, ७ दिनकरसिंह, ८ रामसिंह, ९ सुर्जा-बल्डालसिंह, १० खांडकी बल्डालशाह, ११ हीरशाह, १२ भूमा और लोकवा, १३ कोंडियाशाह, १४ दुंडिया बल्डालशाह, १५ कृष्णशाह, १६ वीरशाह, १७ रामशाह, १८ नीलकंठशाह।

खुर्जाबह्यालशाहका पुत्र हीरशाह या हीरसिंह राजकाजमें चतुर और युद्धकलामें निष्णात था । उसने प्रथमतः गोंड़ काश्तकारोंसे जमीनका राजस्व लेना प्रारंभ किया। उसके पौत्र तल्वारसिंहकी प्रकृति चंचल होनेसे प्रजाने उसे राजच्युत करनेका षड्यंत्र रचा था; किन्तु सौभाग्यवश इसी अवसरपर वह स्वर्ग सिधार गया। पश्चात् उसका कनिष्ठ पुत्र केसरसिंह गद्दीपर बैठा। उसने राज्यकी भीतरी अशान्तिको मिटाकर भीलोंके राज्यपर भी अपना हाथ फैलाया। उसके पुत्र दिनकरसिंहने मराठीभाषाके किवयोंको अपनी राजधानीमें रहनेके लिए प्रोत्साहन दिया।

दिनकरसिंहके पुत्र रामसिंहने अपनी सीमाको बढ़ाकर कई किले बनवाये । उसका पुत्र सुर्जाबल्लालिसिंह था जो स्वयं संगीत तथा राज-काज सीखनेके लिए दिल्ली तथा लखनो रहा था । पता लगता है कि वह दिल्लीमें सम्राट्ट फीरोजशाह (ई० स० १३५१-१३८८) के यहाँ केद था, जिसको छुड़ानेके लिए जरवा नामक गोंड सैनिकके सेनापित-त्वमें चाँदासे गोंड-सेना गई थी; किन्तु उधर इसी समय फीरोजशाह केबरके ठाकुर मोहनसिंहकी कुमारी कन्याको अपनी बेगम बनाना चाहता

था; किन्तु ठाकुर इसे स्वीकार न करता था, इस कारण सौभाग्यवश कन्या-हरणका कार्य सुर्जाको ही सौंपा गया, क्योंकि उसने अपनी संगीत-कलासे शाहजादोंको प्रसन्न कर लिया था। चाँदासे जो गोंड सैनिक सुर्जाको छुड़ानेके लिए गये थे, वे भी इसी अवसरपर दिछी पहुँच गये। अतएव सुर्जाने सम्राटकी आज्ञासे अपने गोंड सैनिकोंको लेकर कैबरपर आक्रमण कर दिया। ११ दिन लड़नेके उपरान्त मोहनसिंह मारा गया, तब उसकी ठकुरानीने सुर्जाकी शरणमें जाकर प्रार्थना की कि आप मेरी कन्याकी लाज बचाइए। इसपर उस वीर राज-गोंड़ने रानीको अभिवचन दे दिया और वह राज-कन्याको साथ लेकर दिछी लोट गया।

वहाँपर पहुँचते ही उसने पहले तो यह अफ़बाह फैला दी कि मोहनसिंहका पुत्र भी यहाँपर लाया गया है और फिर उस राज-कन्याको राजकुमारकी पोशाक पहनाकर सम्राह्के सन्मुख पेश कर दिया। सम्राह्ने प्रसन्न होकर उसे प्यारसे 'बेटा ' कह कर जाँघपर बिठा लिया और सुर्जासे पूछा कि '' विजयका फल कहाँ है ?'' उसने प्रस्युत्तरमें कहा कि '' शाहसलामत उसे अपनी गोदमें लिये हैं। हुजूरने इसे 'बेटा' कहा है, इसलिए अब वह और कुछ नहीं हो सकता।" इस चतुराईपर प्रसन्न हो सम्राह्ने उस कन्याको उसकी माताके पास भिजवा दिया और सुर्जाको उपहारके सहित घर जानेकी आज्ञा दे दी। कहते हैं कि उसे दिछीके सम्राह्मे 'शेरशाह' की पदवी भी मय खिलतके मिली थी और तभीसे चाँदाके राजाओंके नामके पीछे 'शाह ' शब्द लगने लगा है।

सुर्जाके पश्चात् खांडकी बह्यालशाहने ई० स० १४३७ से ६२ तक राज्य किया । उसने अपनी रानीकी इच्छासे बह्यालपुर नामक नगर बसाया । कहते हैं कि एक दिन राजा शिकारके निमित्त राजमहल्से निकला और रास्ता भूल जानेसे चाँदाके निकट झरमट नदीके किनारे पहुँच गया । प्यास लगनेके कारण उसने एक झरनेपर हाथ पैर धोकर मनमाना पानी पिया, जिसके प्रभावसे उसका चर्मरोग (खांडक) जाता रहा । उसी रात्रिको स्वप्तमें अचलेश्वर महादेवका साक्षात्कार होनेसे उसने अचलेश्वरका मन्दिर भी बनवाया। एक दिन राजा मन्दिरका काम-काज देखकर लीट रहा था कि रास्तेमें उसने अद्भुत दृश्य देखा। एक खरगोश कुत्तेका पीछा कर रहा है। बहुत कुल पीछा करनेके उपरान्त जब वह जिस स्थानपर राजा खड़ा होकर यह तमाशा देख रहा था, उसके निकट पहुँचा, तब कुत्तेने फिरकर खरगोशपर आक्रमण किया और उसे मार डाला। इस दृश्यपर विचार करते हुए राजाने घर पहुँचकर रानीको सारा हाल कह सुनाया। रानीने उस खरगोशकी दौड़के धेरेके भीतर एक ऐसे नगरके बसानेकी सम्मित दी जिसके चारों ओर परकोटा बना हो। इस प्रकार ई० स० १४५० में चाँदा नगरकी नींव डाली गई। कहते हैं कि खरगोशके मस्त-कपर चाँदका चिह्न होनेसे इस नगरका नाम चन्द्रपुर (चाँदा) रक्खा-गया था।

बह्यालशाहके मरनेपर उसका पुत्र हीरशाह या हरशाह गद्दीपर बैठा । उसने यह प्रबंध किया था कि जो मनुष्य जंगल काटकर गाँव बसायगा, उससे कर न लिया जायगा और जो कोई तालाब खुदवायगा, उसे उससे जितनी सींची जायगी उतनी जमीन माफ़ीमें दी जायगी। इस प्रका-रक्ती उसने कई रियायतें प्रजाको दीं। किसानोंको प्रतिवर्ष दरबारमें बुलाकर किसानीकी उन्नतिके लिए पुरस्कार आदि देकर भी वह उत्तेजन दिया करता था। उसके समयमें चाँदाका परकोटा, द्वार, किला और महल बनकर तैयार हो गया और वह स्वयं वहाँ निवास करनेके लिए चला आया। जान पड़ता है कि अभीतक यहाँके राजा रतनपुरके आश्रित थे; किन्तु इस राजाने उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रक्खा।

हीरशाहके पश्चात् उसके दोनों पुत्रोंने ( छोकबा और भूमाने ) मिछ-कर शासन किया। उनके समयमें रियासतके जमींदार ग्रीष्म काछमें चाँदामें नजरानोंके सहित एकत्रित होते थे। वहाँपर वे नानाप्रकारके स्वाँग बनाकर भेंट करतेथे। बादमें उनको राजाकी ओरसे दावत दी जाती थी।

इनके पश्चात् कर्णशाह गद्दीपर बैठा। धर्म तथा साहित्यका आश्रय-दाता होनेसे यह राजा स्वयं हिन्दू पद्धितका अनुसरण करता था। उसने राज्यमें बहुतसे तेलगु ब्राह्मणोंको बुलाकर बसाया था। शिवका परमभक्त होनेसे उसने कई नवीन शिवालय बनवाये और बहुतोंका जीर्णोद्धार कर-वाया। इतना ही नहीं, वरन् उसने उनके खर्चका प्रबंध भी बाँध दिया। उसका शासन प्रजाहितकारी होनेसे तेलंगानाके हजारों लोग उसके राज्यमें आकर बस गये। वह न्याय भी स्वयं ही करता था।

कर्णशाहके मरनेपर उसका पुत्र बाबाजी बह्यालशाह गद्दीपर बैठा। आईन अकबरीसे पता चलता है कि "वह स्वतंत्र था और दिल्लीके सम्राट्को किसी प्रकारका कर नहीं देता था। उसके पास १० हजार घुड़-सवार और ४० हजार पदाति थे।" उसने एल्मा जातिसे वैरागढ़ छीन लिया था। उसके पुत्र रामशाहके शासन-समयमें चाँदाका परकोटा बनकर तैयार हो गया था, जिसके उद्घाटन-समारंभके अवसरपर कई ग्राम ब्राह्मणोंको दिये गये थे। रामशाहके पुत्र कृष्णशाहने देवगढ़के गोंड़-राजाकी स्वतंत्रता सुलहके द्वारा मंजूर की। दूसरी महत्त्वकी बात यह की कि अभीतक इस वंशमें गोंड़-देवता 'परसापेन' के नामसे गायकी कुर्बानी की जाती थी; किन्तु इसने गायकी कुर्बानी बन्द करके बकरेकी कुर्बानी कायम की।

कृष्णशाहका पुत्र वीरशाह हुआ। यह बड़ा बहादुर था। इसने अपनी कन्या देवगढ़के राजकुमार दुर्गशाहको ब्याही थी; किन्तु दामाद दुर्गशाहने एक समय अपनी स्त्रीका अपमान किया, जिससे कुद्ध होकर इसने अपने दामादका सिर काट कर महाकालीको अपण कर दिया! महाकालीका वर्तमान मन्दिर रानी हिराईने बनवाया था। वीरशाहके पास उसका संर-क्षक हीरामन नामी एक राजपूत था। कहते हैं कि उसके पास एक जादूकी छकड़ी थी। इस छकड़ीके सम्बन्धमें राजाने कई बार पूछा; किन्तु उसने कोई पता न दिया। एक समय राजाके द्वितीय विवाहोत्सवपर पुन: इसी बातकी चर्चा छिड़ी और राजाने तछवार दे देनेके विषयमें उससे कुछ अपशब्द कह डाछे। इसपर कुद्ध होकर हीरामन उसी समारंभमें राजाका सिर काटकर भाग गया। तब रानीने चंदनखेड़ा घरानेके रामशाह नामक एक छड़केको गोद छेकर उसे राज्यका उत्तराधिकारी बना छिया।

रामशाहको उसकी प्रजा देवतातुल्य मानती थी। उसका ई० स० १७३५ में स्वर्गवास हो गया। तब उसका पुत्र नीळकंठशाह गद्दीपर बैठा, जिसके आगेका वर्णन नागपुरके भोंसळोंके इतिहासमें दिया जायगा।\*

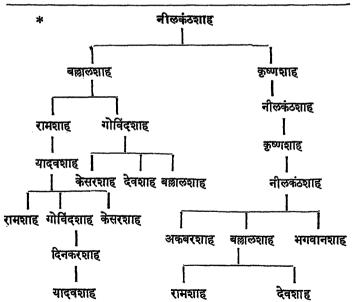

### खेरलाका नरसिंहराय।

इस वंशके विषयमें अधिक पता नहीं लगता। यह घराना राजपूत था या नहीं, इसमें भी मतमेद है। बैतूल जिलेके खेरला नामक स्थानमें स्वामी मुकुंदराजकी समाधि है। यह समाधि विवेकसिन्धु प्रन्थके कर्ता मुकुंदराजकी है, ऐसा माना जाता है; किन्तु निश्चयात्मक कुछ नहीं कहा जा सकता। अनुमान होता है कि नरसिंहरायके पूर्वज खेरलाके स्थानीय कर्म-चारी रहे होंगे। ई० स० १३९८ में मालवा और खानदेशके नवाबोंकी प्रेरणासे खेरलाके नरसिंहरायने बहामनी राज्यके बरार इलाकेपर आक्रमण किया था; किन्तु जब सहायताका मौका आया तब नवाबोंने चुप्पी साध ली। अन्तमें इस युद्धसे छुटकारा पानेके लिए नरसिंहरायने बहुतसा द्रव्य, ४५ हाथी और अपनी कन्या देकर सुलतान कीरोजशाहसे सुलह कर ली।

बरारके अहमदशाहके जमानेमें मालवेके स्वेदार होशंगशाहने खेरला-पर आक्रमण किया; किन्तु नर्रासहरायने उसे हरा दिया। कुछ दिन ठहरकर नवाबने दुबारा आक्रमण किया। इस समय नर्रासहरायकी सहायता अहमदशाहने की, इसलिए यह भी असफल हो गया। ई० स० १४३३ में मालवेके नवाबने पुनः खेरलापर चढ़ाई करके नर्रासहरायको मार डाला और उसके राज्यपर अधिकार जमा लिया। इससे रुष्ट होकर अहमदशाहने होशंगशाहपर आक्रमण किया; किन्तु उस समय खानदेशके नासिरखाँने बीचमें पड़कर आपसमें फैसला करा दिया। इस फैसलेके अनुसार खेरला-राज्यको तीनोंने आपसमें बाँट लिया।

<sup>(</sup>पृष्ठ ६८ की टिप्पणीका शेषांश )—इस वंशकी वर्तमान साम्पत्तिक दशा बिगड़ी हुई है। इसके वंशज राजा यादवशाह हैं। इन्हें वार्षिक ५०० रुपये पोलिटिकल पेन्शन मिलती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गोंड-विवाहके अवसरपर १।) और प्रत्येक परिवारसे १) रु० मिलता है।

# ३ मुसलमानोंका प्रभाव ।

कुम्हारी (जिला दमोह) इलांकेक बीरान मौजा बिट्यागढ़के सम्वत् १३६७ के सती-लेखसे प्रकट होता है कि उस समय अलाउद्दीन खिल-जीका शासन था। ई० स० १३०९ में उसने दक्षिण भारतपर तृतीय आक्रमण किया था। संभव है कि तभी इस प्रान्तके उत्तरीय जिलोंपर उसका आधिपत्य हो गया हो। खिल्लिजयोंके पश्चात् तुगृलक घरानेके सुल्तानोंका उल्लेख कई लेखोंमें पाया जाता है। गयासुद्दीन तुगृलकके जमानेका भी एक लेख बिट्यागढ़में मिला है, जिसमें उसका राजव्यकाल ७२५ हिजरी अङ्कित है। \*

# ''ब अहद ग्रुद गयासुद्दीन व दुनिया बिनाई ख़ैर मैमूगक्त मनस्र्व''

उसका पुत्र महमूदशाह था, जिसका उल्लेख बिटयागढ़के <sup>†</sup> संवत् १३८५ के संस्कृत लेखमें है।

> आसीत् कलियुगे राजा शकेन्द्रो वसुधाधिपः । योगिनीपुरमास्थाय यो धुक्ते सकलां महीम् ॥ सर्वसागरपर्यन्तं वशीचक्रे नराधिपान् । महमृदसुरत्राणो नाम्ना शूरोऽभिनन्दतु ॥

तुगृलकोंका राज्य यहाँपर कबतक रहा, इसका पता नहीं लगता।

<sup>\*</sup> Batiagarh stone Inscription ( Persian ) फारबी लेख। † Epigraphia Indica, Vol. 12, Page 44

# नीमाङ्का फर्रुखी-वंश।

ई० स० १३७०में तापीके निकटवर्ती प्रान्तमें मलिक फर्रुखको सम्राट् फीरोजशाहसे एक सनदद्वारा अधिकार मिल गया था। यह खानदेशका एक साधारण सैनिक था; किन्तु तालनेरके युद्धसे इसका भाग्य चमक उठा था। फरिश्ताके अनुसार यह गढ़ामण्डला तकके राजाओंसे कर वसूल करता था। मलिक फर्रुखके पश्चात् नासिरखाँ गद्दीपर बैठा। उसने असीरगढ़को×जीतकर बुरहानपुर और जैनाबाद दो नगर बसाये। इस वंशकी वंशावली बुरहानपुरकी जुम्मा मसजिदमें शिलाङ्कित है। वह इस प्रकार है—÷

अव्यक्तं व्यापकं नित्यं गुणातीतं चिदात्मकम् । व्यक्तस्य कारणं वंदे व्यक्ताव्यक्तं तमीश्वरम् ॥१॥ यावचन्द्राकेतारादि श्वितिः स्यादंवरांगणे । तावत्फारुकिवंशोऽसौ चिरं नंदतु भूतले ॥ २॥

<sup>×</sup> असीरगढ़ और माण्डूपर प्राचीन कालमें चौहानोंका राज्य था; परन्तु इस वंशकी एक भी प्रशस्ति नहीं मिलती है। पृथ्वीराज रासोमें लिखा है कि उस समय असीरका राजा ताक था, जिसने ई०स० ११९१ में कन्नौज-रणक्षेत्रमें गोरीसे युद्ध किया था। इसके अतिरिक्त कोई उल्लेख नहीं मिलता। ताक के पश्चात् १०० वर्षोतक चौहानोंका राज्य कायम था। ई० स० १२९१ में अल्लाउद्दीन खिलजीने दौलता-बादसे लौटते समय असीरगढ़पर आक्रमण किया था। उसमें रायसीको छोड़ सम्पूर्ण राजवंश नष्ट हो गया था। रायसीके वंशज वर्तमान पिपलौदाके राणा हैं।

<sup>÷</sup> Epigraphia Indica, Vol. 9, Page 306 1

वंशेऽथ तस्मिन्किल फारुकीन्द्रो बभूव राजा मिलकाभिधानः।
तस्याभवत्सुनुरुदारचेतः कुलावंतसो गजनीनरेशः ॥ ३॥
तस्मादभूत्केसरखानवीरः पुत्रस्तदीयो हसनक्षितीशः।
तस्मादभूदेदलशाहभूपः पुत्रोऽभवत्तस्य मुबारिखेन्द्रः ॥ ४॥
तत्सुनुः क्षितिपालमौलिमुकुटव्याष्ट्रष्टपादाम्बुजः
सत्कीर्तिर्विलसत्प्रतापवश्गामित्रः क्षितीशेश्वरः।
यस्याहर्निशमानतिर्गुणगुणातीते परे ब्रह्मणि।
श्रीमानेदलभूपतिर्विजयते भूपालचुडामणिः॥ ५॥

यह लेख सम्वत् १६४६ (ई० स० १५९०) का है।

उक्त छेखकी वंशावलीमें तथा फरिश्ता और आईन अकबरीमें जो वंशावली मिलती है, उसके नामोंमें कुछ भिन्नता है। रा० व० हीरालाल साहबने जो वंशावली तैयार की है, वही इस समय प्रमाणयुक्त मानी जाती है।\*



<sup>\*</sup> देखो Inscription in c. p. 8 Berar नामक प्रन्थ, पृष्ठ ७०।



इस वंशके पाँचवें नवाब आदिल्खाँने असीरगढ़ किलेकी मरम्मत करवाकर बुरहानपुरमें कई इमारतें बनवाई थीं । गजनीखाँके मारे जाने-पर गुजरातके सुल्तान महम्मदशाहने केसरखाँके पौत्र आदिल्शाहको गद्दी-पर बिठ्लाया और उसको अपनी कन्या व्याह दी । ई० स० १५२० में बुरहानपुरकी गद्दीपर महम्मदशाह बैठा । उसने गुजरातके नवाबकी सहा-यतासे माल्वा जीता । ई० स० १५३५ में मुबारकशाहने गुजरातपर अधिकार जमाना चाहा; किन्तु अन्तमें उसे असीरगढ़ भाग जाना पड़ा । उसका पुत्र रजाअलीखाँ मुगल-सम्राट् अकबरकी अधीनता स्वीकृत करके मुगल सेनाके साथ बहमनी राज्यके सुल्तानके साथ लड़नेके

छिए गया और वहींपर ई० स० १५९६ में मारा गया । तब बहादुर-शाह गद्दीपर बैठा। वह भी सम्राट् अकबरसे मिळनेके छिए दिछी होता हुआ छाहोर गया, क्योंकि उस समय अकबर पंजाबमें भ्रमण कर रहा था और अभाग्यवश वहींपर मर गया । इस वंशने २३० वर्षतक नीमाङ्गर राज्य किया ।

अकबरने इस सूबेको माल्वेके अन्तर्गत कर दिया। इसमें हण्डिया, माण्डू और बीजागढ़ ये तीन परगने थे। अकबरके पुत्र दानियालका देहान्त ई० स० १६०५ में बुरहानपुरमें ही हुआ था \*। ई० स० १६४१ में अँग्रेज-विणक-दूत 'सर टामस रो' शाहजादा परवेजसे मिलनेके लिए बुरहानपुर आया था। जहाँगीरके जमानेमें उसके पुत्रने जो विद्रोह किया था, उसका दमन हाड़ोतीके राव रतनिस-हने किया था। इसलिए बुरहानपुरकी सूबेदारी उसे मिली थी; किन्तु वह शीघ्र ही मारा गया। ई० स० १६७० में शिवाजीके प्रमुख सरदार प्रतापराव गूजरने खानदेशको छटा था। ई० स० १६८४ में यहाँपर औरंगजेबकी छावनी थी और कुछ दिन रहकर वह मराठोंसे लड़नेके लिए औरंगाबादकी ओर गया था। ई० स० १७१६ से मराठोंने यहाँसे 'चौथ' लेना शुरू कर दिया था, जो 'आफत-सुलतानी'के नामसे मशहूर है।

<sup>\*</sup> Inscriptions in C. P. & Berar नामक प्रन्थ, पृष्ठ ६६।

# ४ बुन्देलोंका प्रभाव ।<sup>†</sup>

### 

कई प्रमाणोंसे पता चलता है कि जबलपुर कमिश्नरीका उत्तरीय भाग महाराजा क्रम्रसालके अधिकारमें था। सम्वत् १७३५ के संग्रामपुरकी बावड़ीके लेखमें क्रम्रसालके शासनका उल्लेख है। कुण्डलपुर (जिला दमोह) के बद्धर्मान-मन्दिरके लेखमें 'महाराजाधिराज क्रम्रसाल' लिखा है। उसके पिता चम्पतरायके पास केवल ३५० रुपये वार्षिक आयकी जागीर थी। क्रम्रकाश प्रंथसे पता चलता है कि सम्राट्ट औरंगजेबसे अनबन हो जानेके कारण उस पन्द्रह आने रोज पाने वाले वीरने सारे बुन्देल्खण्डपर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। उस समय चम्पत-

ं बुन्देलोंका आदि पुरुष पंचमसिंह (हेमकर्ण) था। उसने घरेल्च झगड़ोंसे घर त्यागकर विंध्याचलमें विंध्यवासिनी देवीको प्रसन्न किया, इसलिए उसके वंशज विंध्येल कहलाये। यही विंध्येल या विंधेल शब्द बिगड़कर बुन्देला हो गया है। पंचमसिंहने खंगारोंको नष्ट करके अपना राज्य स्थापित किया। पश्चात् जिन जिन राजाओंने राज्य किया, उनकी सूची इस प्रकार है—१ वीरमद्र, (ई॰ स॰ १०७१) २ कणेपाल, ३ कन्हारशाह, ४ सौनकदेव (कणेपालका द्वितीय पुत्र), ५ नानकदेव (कणेपालका तृतीय पुत्र), ६ मोहनपति (नानकदेवका मतीजा, ई॰ स॰ ११६९), ७ मोहनपतिका माई अभय, ८ अभयका पुत्र अर्जुनपाल, ९ सोहनपाल, १० सहजेन्द्र, ११ सहजेन्द्रका माई नानकदेव, १२ नानकका पुत्र पृथ्वीराज (ई॰ स॰ १३०७), १३ रामसिंह, १४ मेदिनीपाल, १५ अर्जुनदेव, १६ मलखानसिंह, १७ रुद्रप्रताप । ओड्छावाले राजा रुद्रप्रतापके १२ पुत्रोंमें उद्याजितके पास महेवाकी जागीर थी, जिसका पुत्र प्रेमचंद्र और पौत्र कुँवरसेन था। कुँवरसेनका पुत्र मानसिंह, उसका पुत्र भगवंतराय, उसका पुत्र कुळनंदन था। कुळनंदनका पुत्र चम्पतराय था, जिसने बुन्देलखण्डमें स्वतंत्रताकी नींव डाली थी।

रायके भाई-बन्द ओड़छावालों तकने मुगलोंका साथ दिया था। एक दिन लड़ते झगड़ते चम्पतराय इतना घायल हो चुका था कि उसके जीवनकी कोई आशा न रही थी। उसका पुत्र छत्रसाल उस समय कहीं दूर प्रामके अधिपतिके पास रक्षित था। ऐसी अवस्थामें मुगलोंके शिविरसे कुछ फासलेपर होनेपर भी महरमपट्टी नहीं हो सकती थी। अतएव शत्रुओंके हाथसे माराजाना अपमानास्पद जानकर उसकी रानी स्वयं अपना और पतिका सिर काटकर सती हो गई।

माता-पिताकी मृत्युका दु:खमय समाचार पाकर वीरवर छत्रसालने किशोर अवस्थामें ही सम्राट्ट औरंगजेबसे झगड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वरन् उसके उपद्रवोंसे सम्राटको सुखकी नींद सोना दुश्यार हो गया। \* उसपर मुगलोंके कई बार आक्रमण हुए; किन्तु प्रत्येक अवसरपर वह अपने बुद्धिबल, पराक्रम, तथा क्षात्र धर्मका परिचय देता रहा और सदा औरंगजेबी जालसे बचता रहा। अन्तमें उस वीरने सारे बुन्देल्खण्डपर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। वह स्वयं दानी तथा किया। उसकी वृद्धावस्थामें उसके दोनों पुत्र अलग अलग हो गये थे। ज्येष्ठ पुत्र हृदयशाह सागर-जिलेके गढ़ाकोटामें राज्य करता था और जगत-राज अपने पिताके साथ जैतपुरमें।

कविवर भूषणने छत्रसालके विषयमें इस प्रकार कहा है—
 एक हाड़ा बूँदीघनी, मर्द महेबा-बाल ।
 सालत नौरंगशाहको, ये दोनों छतसाल ॥

<sup>†</sup> छत्रसालके प्रभावके विषयमें कविवर भूषणने ठीक कहा है— चाक चक चमुके अचाकचक चहुँ ओर, चाकसी फिरत धाक चम्पतके लालकी। भूषन भनत पातशाही मार जेर कीन्हीं, काहू उमराव ना करे री करबाल की।। सुनि सुनि रीति विरदैतके बढ़प्पनकी, थप्पन उथप्पनकी बानि छत्रसालकी। जंग जीतलेवा ते वै हैके दाम देवा भूप, सेवा लागे करन महेबा-महीपालकी।।

ई० स० १७२६ में फर्रुखाबादके नवाब महम्मदराह बंगसने छत्र-सालको परास्त करनेके उद्देशसे जैतपुरपर चढ़ाई की । उस समय छत्र-सालकी अवस्था ७७ वर्षके लगभग थी । इस अवसरपर दोनों भाइयोंने मुसलमानोंसे अच्छी तरह मुकाबिला किया; किन्तु बंगसको हराना कोई सहज न था । ऐसी दशामें स्वयं छत्रसालने पेशवा बाजी-रावको सहायता करनेके लिए × पत्र लिखा और पेशवाने छत्रपति शाहूकी आज्ञा लेकर छत्रसालका साथ दिया तथा मुगलोंको अच्छी तरह परास्त करके भगा दिया । इससे प्रसन्न होकर महाराजा छत्रसालने उसे अपने राज्यका तीसरा हिस्सा सौंप दिया । कहते हैं कि इसी समय छत्रसालकी दासीकी परम सुन्दरी कन्या मस्तानीपर मोहित होकर पेशवा उसको अपने साथ पूना ले गया । बाजीराव पूनेको लौटते समय अपनी इस मिली हुई जागीरका प्रबंध गोविन्दरावको सौंप गया । और सागरका

× देखों 'पेशन्यांची बखर 'नामक प्रंथ पृष्ठ २०। इस बखरसे पता चला है कि छत्रसालने पेशवाको जो पत्र भेजा था, उसमें १०० पद्य थे और उनके प्रति चौथे चरणके अन्तमें " ऐसे राव बाजी राखें बुन्देलकी बाजी, " यह पद था। निबंधमाला (मराठी) के २१वें अंकमें इसी सम्बन्धका एक दोहा मिलता है, किन्तु पूरे पत्रका पता नहीं चलता। वह दोहा यह है—

जो गति भई गजेन्द्रकी, सो गति पहुँची आय। बाजी जात बुँदेलकी, राखो बाजीराय॥

\* मस्तानीपर बाजीरावका अतिशय प्रेम था। उसे उससे एक पुत्र भी हुआ था जो हिम्मत बहादुरके नामसे प्रसिद्ध था। उसके वंशज इस समय भी बाँदामें हैं।

† गोविन्दराव नेवालकरका पता मराठोंके इतिहासमें गोविन्दराव बुन्देलेके नामसे मिलता है। झाँसीका सूबा खालसा होनेतक यहाँका प्रबंध उसके वंशके अधिकारमें रहा। इलाका इस प्रकार पेशवोंके अधिकारमें आ गया । छत्रसालका स्वर्गवास ई० स० १७३१ के लगभग हुआ । छत्रसालके समयके जो कागजात मिले हैं, उनमें उसकी राजमुद्रा इस प्रकार है—

# जगित विदितमुद्रो शासनो ह्यासमुद्रो । सुजनजनसुहृद्यो छत्रसालाभिधानम् ।

ई० स० १७३२ में हृदयशाहने अपना राज्य अपने दोनों पुत्रोंमें विभक्त कर दिया था। अर्थात् ज्येष्ठ पुत्र सभासिंहको पत्नाका और पृथ्वी-सिंहको गढ़ाकोटाका राज सौंप दिया था। पत्नाका सम्बन्ध इस प्रान्तसे न होनेके कारण हम यहाँपर केवळ गढ़ाकोटाके सम्बन्धमें लिखेंगे।

पृथ्वीसिंहके पश्चात् किसनसिंहने थोड़े दिन राज्य किया। ई० स० १७७२ में उसका पुत्र हरीसिंह गद्दीपर बैठा। उसके शासनकालमें ई० स० १७८५ में सागरके पण्डित गोविन्दरावने सीमाके सम्बन्धमें कुछ झगड़ा करना चाहा; किन्तु सेनापित जालिमसिंहने पण्डितकी सेनाको परास्त कर दिया। इसके बाद हरीसिंहके पुत्र अर्जुनसिंहके समयमें (ई० स० १८१० में) नागपुरके मोंसलेके बस्त्रीने चढ़ाई कर दी, जिसका विवरण मोंसलेंके प्रकरणमें आवेगा। ई० स० १८१८ में सागरका इलाका ब्रिटिश कम्पनीके अधिकारमें चला गया; किन्तु गढ़ाकोटाका राज्य पूर्ववत् कायम रहा। ई० स० १८२१ में अर्जुनसिंहने कम्पनीसे युद्ध किया; किन्तु १३ मार्चको सुलह हो गई; जिसकी शतें इस प्रकार थीं—(१) गढ़ाकोटापर कम्पनीका अधिकार रहे और (२) अर्जुनसिंहकी राजधानी शाहगढ़में कायम की जावे। अर्जुनसिंहके पश्चात् बस्तबली गद्दीपर बैठा। उसके आगेका इतिहास अन्यत्र दिया जायगा।

### सागरके पण्डित।

सागरका प्रबंध पेशवाकी ओरसे गोविन्दरावके अधीन था, किन्तु वह पानीपतके रणक्षेत्रमें मारा गया। तब पेशवाने उसके पुत्र पण्डित रघुनाथ-रावको सागरका शासक बना दिया। ई० स० १७९८ में मण्डला और जबलपुर भोंसलोंको दिये गये। ई० स० १८०२ में रघुनाथरावका अन्तकाल हो गया, तब उसकी विधवाओंने (राधाबाई और रुक्माबाईने) मुख्तार विनायकरावके मार्फत प्रबंधका कार्य किया। ई० स० १८१८ में पेशवाका सम्पूर्ण राज्य जब्त किया गया, इसलिए सागरका इलाका भी कम्पनी सरकारने लेलिया और राजा रघुनाथरावकी विधवाओंको ढाई लाख रुपयोंकी पेन्शन नियत कर दी। राधाबाई और रुक्माबाईने अपने निकटके सम्बन्धी बलवंतरावको दत्तक लिया। परन्तु उसको सागर छोड़ कर जबलपुरमें रहनेके लिए कम्पनीने मजबूर किया। राजा बलवन्तरावने अपनी कन्याके पुत्र वर्तमान राजा रघुनाथरावको अपना उत्तराधिकारी बनाया और उनको इस समय पाँच हजार रुपये वार्षिक पेशन मिलती है।



# ५ नागपुरके भोंसले।

**-4>**∞€>-मोंसलोंका वंशवृक्ष। बरङ्जी ( बरहटजी या बाबाजी ) संभाजी खेलुजी बाबाजी (सतारेका वंश) परसोजी (नागपुरका वंश) विवाजी माछोजी विठोजी (१) मुघोजी रूपाजी शाहजी बापूजी छत्रपति शिवाजी साबाजी परसोजी (२) बापूजी \*

<sup>\* &#</sup>x27;नागपुरकर मोसल्यांची बखर' नामक ग्रंथमें मुघोजीके ७ पुत्रोंके नाम मिलते हैं—१ परसोजी, २ साबाजी, ३ बापूजी, ४ कान्होजी, ५ दुर्गोजी, ६ आबाजी, ७ हाबाजी।

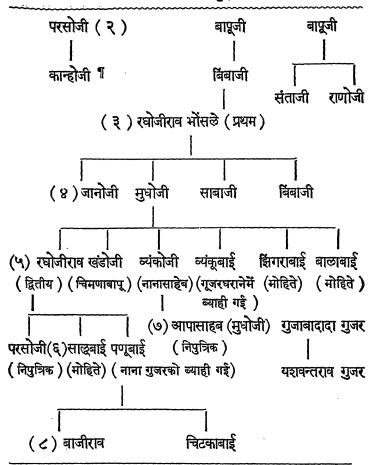

¶ कान्होजी भोंसलेके वंशज अमरावतीकर भोंसले हैं। कान्होजीका पुत्र बापूजी, उसका पुत्र सकुजी, उसका पुत्र शिवाजी, उसका पुत्र सकुजी (द्वितीय) और पौत्र कृष्णराव या आबाजी भोंसले था। आबाजी पोलिटिकल पेन्शनर था, जोकि नाग-पुर राज्य खालसा करनेके समय वर्तमान था। कृष्णरावके वर्तमान दत्तक पुत्र बालासाहब हैं।



### भोंसले-वंशकी उत्पत्ति ।

भोंसले-वंशकी उत्पत्ति चितौड़के 'सीसोदिया' वंशसे है, यह बात प्रायः सभी विद्वान् तथा भोंसले मानते आ रहे हैं। राजस्थानके भिन्न भिन्न इतिहासकारोंने भी इसका आजतक समर्थन किया है। फिर भी किसी किसीने नागपुरके भोंसलोंके विषयमें कुछ विसंगत विवरण लिखा है, जिसका स्पष्टीकरण करना हम आवश्यक समझते हैं। मार-वाड़के प्रसिद्ध कविराजा मुरारीदानके द्वारा संलिखित 'वंश-भास्कर' नामक बृहद्ग्रन्थमें \* भोंसलोंकी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई गई है—

सर भतीजिहें प्रश्चें समिश्च, दें गदीरु उदास। भव भिज भाव विरेक्त भिज, अप्प लहुचो अविनास॥

<sup>\* \*</sup> वंशभास्कर नामक प्रन्थ, पृष्ठ १७६१।

१ स्वामी जानकर। २ संसारको छोड़ मोक्षको प्राप्त किया।

नृपति रेाम लिक्खहु नियत, किलमज्झहु कृतकर्म । अजयसिंह सीसोदसम, होत अबहु ध्रुव धर्म ॥ जनमे ताके तोक जुग, पहिलो सज्जन पुत्त । अर्जुंजा तासु प्रभावती, जो कन्या गुणजुत्त ॥ अजयसिंह तनुजांत वह, सज्जन हुव बुधे सूर । देन लगो हम्मीर इहिं, पटा उचित बसुपूर ॥ जदिप रान हम्मीरहठ, कर थिकिय विधिकोर । पटा लक्ख रुप्य प्रमित्तं, न लयो तदिप निहोर ॥ वीर सुतिज मेवार बिल, दिक्खन स्वबल दिखाइ । जित्ति सितारा बैर जहुँ, प्रतप्यो वैभव पाइ ॥ याहीके कुलके अबहुँ, हुते सितारा हन्त । पे अब गोरँन प्रबलपन, स्वत्विहें छोरि सुसन्त ॥

नागपुरके भोंसलोंके विषयमें खास करके कर्नल टाडने † अँग्रेजी राजस्थानके इतिहासमें भ्रम फैलानेका यत्न किया है। उन्होंने सतारेके वंशसे नागपुरवंशकी भिन्नता दर्शानेकी चेष्टा की है। सतारावंशकी वंशावलीको वे सज्जनसिंहसे आरंभ करके बाबाजी (मालोजीके पिता) तक समाप्त करते हैं; किन्तु आगे चलकर जहाँ अजयसिंहके पश्चात् (१२ पीढ़ी या २४१ वर्ष बीत जानेपर) मेवाड़की गद्दीपर दासीपुत्र बनवीर बैठा, वहाँ

१ हे राजा रामसिंह। २ बालक। ३ छोटी बहन। ४ अजयसिंहके पुत्र सज्जन-सिंह। ५ पण्डित और ग्रूर। ६ प्रमाण। ७ अँग्रेजोंने। ८ हकको छुड़ा लिया।

<sup>†</sup> कर्नेल टाडकी दी हुई वंशावली-- १ सज्जनसिंह, २ दिलीपसिंह, ३ शिवजी, ४ भैरवजी, ५ देवराज, ६ उग्रसेन, ७ माहुलजी, ८ खेलोजी, ९ जनकोजी, १० भूसत्तुजी, ११ भोंसाजी, १२ शिवजी या बाबाजी।

वे लिखते हैं कि "उसके राजच्युत होनेपर वह दक्षिणकी ओर चळा गया, जिसकी संतानमें नागपुरके भोंसले हैं।" इसका खण्डन रा० व० गौरीशंकरजी ओझाने अपने 'राजस्थानके इतिहास' में प्रमाणोंसहित किया है \*। मारवाड़ी ख्यातमें बनवीरके विषयमें लिखा है कि "कोई कहे छे बनवीर मारयो—कोई कहे छे बनवीर भाग्यो ने उदय-सिंह चितौड़धणी हुओ।"

बड़वा भाटोंने तथा 'वीर-विनोद ' नामक बृहद्ग्रन्थके छेखक महा-महोपाध्याय कविवर शामछदासजीने छिखा है कि '' अजयसिंहने अपने बड़े भाई अरिसिंहके पुत्र हमीरसिंहको राज्यका उत्तराधिकारी बनाया और उसके पुत्र सज्जनसिंह और क्षेमसिंह नाराज होकर दक्षिणकी ओर चछे गये, जिनके वंशज भोंसछे कहछाते हैं और जिनमें सतारा, कोल्हा-पुर, तंजावर, नागपुर, सावंतवाड़ीके राजवंश प्रमुख हैं। "ं

खफ़ीखाँ और गुलाममुहम्मद हुसेनने भी अपने प्रन्थोंमें चित्तौड़के राजाओंकी शाखा बयान करके मोंसलोंको 'पैबन्दी वंश 'लिखा है। एक कुर्सीनामा पं० शिवानंद शास्त्रीका लिखा हुआ है, जो उदयपुरके

 <sup>\*</sup> राजस्थानका इतिहास, खण्ड १, रायबहादुर गौरीशंकरजी हीराचंद
 ओझाकृत ।

<sup>†</sup> महकमा तवारीख उदयपुरके अध्यक्ष, स्वर्गीय कविराजा शामिलदासजीने 'वीर-विनोद 'नामक एक प्रन्थ कई बरस पहले लिखा था और वह राज्यके यंत्रालयमें छप भी रहा था; परन्तु कई सौ पृष्ठोंके छप जानेपर किसी कारण दरबारने उसका प्रकाशन रोक दिया। इस अधूरे प्रन्थकी केवल २-४ कापियाँ ही बाहिर निकलने पाई हैं। हमने ओझाजीके पास इस प्रन्थकी हस्तलिखित प्रति देखी थी।

पुरोहित पद्मनाथके पाससे कविवर शामलदासजीको मिला था ×। उसमें महाराणा अजयसिंहसे लेकर छत्रपति प्रतापसिंह (सताराके अन्तिम नरेश) तक २४ पीढ़ियोंका उल्लेख है।

तंजावरके ' बृहदीश्वरालय ' की शिलाप्रशस्तिमें बाबाजीके पूर्व पुरुष्ंका जो वर्णन मिलता है, उसका मिलान श्व इतिहासिक प्रमाणोंसे नहीं होता। इसलिए उसमें वर्णित वंशावलीको महाराष्ट्रके इतिहासकारोंने कोई महत्त्व नहीं दिया। हम भी बाबाजीके पूर्वकी प्रशस्तिकी वंशावलीको कल्पित मानते हैं।

छत्रपति शिवाजीके समकालीन तथा आश्रित कविवर भूषणने शिवराज-भूषण नामक प्रन्थमें उन्हें स्पष्ट रूपसे सीसोदिया लिखा है \*। भोंसले

×वीरिवनोदका कुर्सीनामा—१ महाराणा अजयिसंह, २ सज्जनिसंह, ३ दुली-सिंह, ४ सिंह, ५ घोंसला, ६ देवराज, ७ इन्द्रसेन, ८ ग्रुमकृष्ण, ९ रूपसिंह, १० मूमीन्द्र, ११ रायाजी, १२ बारहट, १३ खेलोजी, १४ कणेसिंह, १५ शंमाजी, १६ बाबाजी, १७ मालोजी, १८ शाहूजी, १९ श्विवाजी, २० संभाजी, २१ शाहू द्वितीय, २२ रामराजा, २३ शाहू तृतीय, २४ प्रतापसिंह।

¶ तंजावरकी प्रशस्तिको ई॰ स॰ १८०३ में पं॰ विट्ठलराजके द्वारा तंजावरके सरफोजी भोंसलेने लिखवाया था। "या वंशात कलियुगमध्यें शंभुपर्वतप्रदेशीं महाराष्ट्रदेशाधिपति राजा शंभु म्हणून अवतरला..........कित्येक दिवसानीं त्या शंभु राजाच्या जठर-समुद्रीं गुणरत्न प्रथम येकोजी राजे संभवले।" इसको मूल पुरुष मानकर प्रशस्तिकी वंशावली आरंभ होती है। येकोजीका पुत्र शरभराजे, उसका पुत्र महासेन, फिर येक बिवराज, रामचंद्र, भीमराज, येकोजी, वराह, येकोजी ब्रह्माजी, अंबाजी और बाबाजी कमशः हुए।

\* भूषण-प्रथावलीसे शिवाजी भोंसलेके गोत्रका पता नहीं चलता, किन्तु कहीं कहींपर ये लोग अपना गोत्र 'कौबिक ' बतलाते हैं। नागपुरके घरानेमें 'वैज-पायेन ' गोत्रका प्रचार है और यही गोत्र चितौड़के राजवंशका है। संभव है कि दक्षिणमें आनेपर कुछ पुश्तोंके बाद पूर्व गोत्रका विस्मरण हो जानेसे या पुरोहितोंके गोत्र अंगीकृत कर लेनेसे यह भिन्नता हो गई हो; क्योंकि निर्णयसिन्धुमें लिखा है—

क्षत्रियवैश्ययोस्तु पुरोहितगोत्रप्रवरावेति सर्वसिद्धान्तः।

वंशमें भोंसाजी बड़े प्रतापी हुए, जिनसे यह जाति या खाँप मोंसले नामसे प्रख्यात हुई। मराठी इतिहासकार लिखते हैं कि चितौड़ त्यागने-पर इस सीसोदिया शाखाने 'मोंसे' या 'मोंसवत' नामक ग्राममें अपनी बस्ती कायम की थी, जिससे वे मोंसले कहलाये। दोनों ही कारण सयुक्तिक जान पड़ते हैं।

देवराजके पश्चात् उसकी संतानने हिंगणी, बेरडी, खानवट, बाबी, देकर आदि प्रामोंकी पटेलकी या मालगुजारी प्राप्त की। सिंगणापुरके महादेव और तुल्जापुरकी भवानी इनकी कुल्देवता है। नागपुर या अमरावतीके मोंसलोंके पूर्वज प्रथम परसोजी 'हिंगणापुरकर मोंसले कि कह लाते थे। शिवाजीके प्रिपतामह बाबाजीके वे भतीजे थे। उनके विषयमें कुल प्रमाण मिलते हैं ×। हमारे मतानुसार परसोजीका समय ई० स० १५३० के लगभग होना चाहिए। शिवाजीके समकालीन परसोजी बापूजी और साबाजी तीनों भाई थे। परसोजी शिवाजीके घुड़सवारोंके पागेका एक सरदार था +। साबाजीको छ्लप्रपति शिवाजीने मौजा राक्षस-

शिजस प्रकार मेवाइमें चांपावत, राणावत, शक्तावत, आदि खाँपें हैं, उसी प्रकार संमव है कि यह खाँप मोंसाजीसे मोंसावत या मोंसले कहलाई हो।

<sup>×</sup> मराठी विविधज्ञानविस्तारमें आचार्य कालगाँवकरका लेख ।

<sup>+</sup> कृष्णाजी अनंत विरचित ' बिव छत्रपतीचें चरित्र ' पृष्ठ ८० ।

<sup>÷</sup> छत्रपति क्षिवाजीके मरनेपर उनकी अन्तिम किया साबाजी भोंसले हिंगणी-करने की थी। यह कर्म केवल भैयाचारके द्वारा हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि सतारा और नागपुरके भोंसले एक ही शाखाके हैं। देखो, सरदेसाईकृत 'हिन्दुस्थानचा अर्वाचीन इतिहास,' भाग २, पृ० ५४१, ( मराठी रियासत )।

वाड़ी और पिपरी इन दोनों प्रामोंकी जागीर वंशपरम्पराके लिए प्रदान की। थी ‡। इनकी स्वराज्यसेवाका भी उल्लेख मराठी बखरोंमें मिळता है।

### परसोजी भोंसले।

नागपुरके भोंसळोंका सविस्तर इतिहास इसी पुरुषसे प्रारंभ होता है। जान पड़ता है कि शिवाजीके समयमें परसोजी बरारमें पहुँचकर छूट मार किया करते थे। ई० स० १६९९ में इनको बरार और खानदेशसे कुछ हक वसूळ करनेकी सनद मिळी थी। ग

ई० स० १७०७ में सम्राट् औरंगजेबके उत्तराधिकारीने छत्रपति संभाजीके पुत्र शाहूको स्वराज्यका सम्पूर्ण हक तथा दक्षिणी प्रान्तोंसे 'चौथ' छेनेका हक सौंपकर स्वदेश जानेकी सहू छियत प्रदान की थी। संभाजीके साथ ही उसका पुत्र भी पकड़ा गया था। यद्यपि संभाजी कल्ल करना गया, तो भी उसका पुत्र दिछीमें सुन्यवस्थासे रक्खा गया था। दिछीसे वापिस छौटते समय ज्यों ही शाहू नर्मदा पार करके खानदेशके समीप पहुँचा, त्यों ही परसोजी भोंसछे १५ सहस्र सवारोंके सहित उससे जाकर मिळ गया । यह कृतान्त ज्यों ही सतारामें पहुँचा कि छत्रपति शाहू वापिस आ रहे हैं, त्यों ही उनकी चाची महारानी ताराबाईने शाहूकी अस-छियतके विषयमें संशय प्रकट किया। शाहू असली है या बनावटी,

<sup>‡</sup>यह सनद अमरावतीकर भोंसलेके पास है, जिसकी नकल हमने करा ली है। इसका आशय यह है कि शके १५९६ आनंदनाम संवत्सर, आश्विन, बहुल दशमी, मंदवासरे, क्षत्रियकुलावंतस श्रीराजा बिवछत्रपतिने राजेश्री साबाजीको राक्षसवादी और पिपरी गाँवोंकी जागीर वंशपरम्पराके लिए ( इनामपत्र ) प्रदान की ।

<sup>¶</sup> इस विषयकी कोई सनद नहीं मिलती।

<sup>\*</sup> थोरल्या शाहूमहाराजांचें चरित्र पृ० १०।

इसकी जाँचके लिए खंडेराव बह्याल ५०० सैनिकोंके साथ भेजा गया। उसने अष्ट प्रधानोंको तथा महारानीको पत्रद्वारा सूचित किया कि यह शाहू असली है। इसपर भी जब उसने अपना हठ न छोड़ा, तब परग्रु-राम पन्त प्रतिनिधिने सलाह दी कि इसकी जाँचके लिए पुनः बापूजी भोंसले हिंगणीकर भेजे जायँ और वे जो कुछ निर्णय दें, वही सही समझा जाय। बापूजीके पहुँचनेपर उन्हें भी यह विश्वास हो गया कि वह नकली या बनावटी नहीं है। इसलिए बापूजी और परसोजी दोनों भाइयोंने मिलकर शाहूके साथ एक थालमें भोजन किया। तब तो ताराबाईके लिए कोई बहाना न रह गया। दरबारके अधिकांश सामन्त भी शाहूके अनुकूल थे। अतएव सतारेकी गदीका हक शाहूका होनेसे ताराबाईने लड़-झगड़कर अपनी संतानके लिए कोव्हापुरमें स्वतंत्र राज्यकी स्थापना की। भोंसले तथा धनाजी जाधवके बलसे ही शाहूको सताराका राजिसहासन (शके १६२९ में) प्राप्त हो सका।

मुघोजीके बन्धु रूपाजीके वंशघर राणोजी और संताजी <sup>¶</sup> दोनों भाइयोंने भी मराठा-स्वराज्यके इतिहासमें अच्छा नाम कमाया था, इसका

<sup>ি (</sup>ই॰स॰१८११में) मुघोजीकी रानी चिमाबाईकी घरेल ब्रतान्तकी कथा— Cheema Bai in conversation with people of her household has often mentioned the following particuler—Ranoji Bhosnie Patel of Hinganbardi was in service of Rajah Shaoo who promoted him to the Command of his Pagah and created him 'Sena Sahab Subha" Raghoji and Canoji Bhonsle his first cousin by the father's side were in service of Nizamool-mulk Assof Jah and enjoyed Omraoti and Bham in jagheer from that Chief."

वर्णन अन्यत्र मिलता है। शाहूको सतारेकी गद्दी प्राप्त होनेपर उसने परसोजी भोंसलेको सेनासाहबसूबाका खिताब मय सनदके × दिया। उसमें निम्नलिखित इलाकोंका वर्णन था—

(१) प्रान्त रीथपुर व सरकार गाविल प्रान्त, बरारप्रान्त, देवगढ़, चौँदा गोंड्वाना।

| (२) आनागोंदी आदि बरारप्रान्तके महाल (वि० तफसील) |   |   |         |                                         |             |   |
|-------------------------------------------------|---|---|---------|-----------------------------------------|-------------|---|
|                                                 | १ | " | सरकार ग | गाविल्र महाव                            | छ ४६        |   |
|                                                 | 8 | " | नरनाळा  |                                         | ३७          |   |
|                                                 | 8 | " | माहूर   | ,,,                                     | १९          |   |
|                                                 | 8 | " | खेळडा   |                                         | <b>२१</b> ` |   |
|                                                 | १ | " | पवनार   | *************************************** | ч           |   |
|                                                 | 8 | " | कलंब    |                                         | १९          |   |
|                                                 |   |   |         |                                         | १४७         | * |

कहते हैं कि पहले परसोजीको 'सेनापितका पद ' देनेका विचार था; परन्तु वह पद धनाजी जाधवको प्रथमसे प्राप्त होनेके कारण शाहूने 'सेनासाहब सूबा ' नामक नवीन पद निर्माण करके परसोजीको प्रदान किया; साथमें पोशाक जरी-पटका, चौघड़ा आदि भी दिया गया। पर-सोजीके अन्तकालके विषयमें भी कुछ गड़बड़ सी है। जेकिन्स साहब अपनी रिपोर्टमें लिखते हैं कि उसका अन्तकाल ई० स० १७०९ में

<sup>×</sup> श्री यादव माधव कालेकृत 'बऱ्हाइचा इतिहास ' पृ० १८० और काशीराव गुप्ते कृत 'भोंसल्यांची बखर' (मराठी)।

<sup>\*</sup> एकूण सरकार ६ दर शेंकड़ा ९॥</br>

भोकाशाचे अकारास असे ।—( भोंस- रूयांची बखर ) ।

<sup>†</sup> मल्हार रामरावकृत 'राजारामाचें चरित्र' पृष्ठ ३६, ३८।

हुआ था; किन्तु कुछ प्रमाणोंसे यह समय ई० स० १७१५ के छगभग निश्चित होता है। यही बात मि० विल्स भी छिखते हैं÷।

# कान्होजी भोंसले।

परसोजीके पश्चात् कान्होजीने भाममें अपना निवासस्थान कायम करके रीथपुर और दारव्हापर अपना अधिकार जमा लिया था। इसी समय पास ही, पड़ोसमें, निजामवंशकी स्थापना हुई थी। जान पड़ता है कि पेशवा बालाजी विश्वनाथकी सलाहसे कान्होजी भोंसले अपनी सेनासहित निजाम-उल्-मुक्कसे लड़नेके लिए मुगल-सेनाके साथ गये थे।

मराठोंके इतिहाससे पता चलता है कि जिस समय दिल्लीके सम्राट्का पक्ष लेकर पेशवाने सैयद बन्धुओंसे लड़ाई की थी, उस समय राणोजी और संताजी भी पेशवाके साथ थे। इस झगड़ेमें संताजी मारा गया; किन्तु उसके पराक्रमको देखकर सभी आश्चर्यसे चिकत हो गये थे। इस लिए उसके भाई राणोजीको सवाई संताजीकी पदवी दी गई, × क्योंकि बहादुरीमें वह भी कम न था। बाजीरावके भाई चिमनाजी आप्पाने पोर्तुगीजोंके साथ जो युद्ध किया था, उसमें भी सवाई संताजीने प्रमुख भाग लिया था और उसका उल्लेख चिमनाजी आप्पाके पत्रमें प्रमुखतासे था। वसईका रणसंग्राम अद्वितीय रणोत्साह और अपार स्वामिमान गुण व्यक्त करता है। आगे मालवेके कई प्रकरणोंमें भी राणोजीकी कर्तव्य-शीलताका पूरा परिचय मिलता है।

<sup>÷</sup> Jenkin's says he died about 1709.

<sup>×</sup> मल्हार रामरावकृत शाहुचें चरित्र पृष्ठ ४०, ४२।

<sup>🕇</sup> ब्रह्मेद्रस्वामी धावडशीकर यांचें चरित्र । लेखांक ४९, प्रष्ठ ८२ ।

कान्होजीने वरारके कुछ हिस्सेपर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। जान पड़ता है कि उसने गोंड्वाना ओर कटककी ओर भी अपना हाथ फैलाया था। इस समय नागपुरके भोंसलोंकी तीन शाखायें वर्तमान थीं—१ कान्होजी, २ रूपाजीके नाती राणोजी और ३ बापूजीके नाती रघोजी। \* साबाजी भोंसलेकी स्त्री रमाबाईकी जागीर कान्होजीके अधिकारमें थी। रघोजीको कुछ दिनों तक रमाबाईने पाला। पश्चात् १२ वर्षकी अवस्थामें कान्होजीने उसे अपने पास बुलवा लिया और उसका पुत्रवत् पालन किया, क्योंकि उसके संतान न थी। रघोजी स्वयं कान्होजीकी देखरेखमें फौजीं कार्य करता था। दैवयोगसे कान्होजीके पुत्र हो जानेसे स्वमावतः रघोजीके प्रति उसके प्रेममें परिवर्तन हो गया। इसलिए चचाके पास रहना अब ठीक न समझकर वह १०० सैनिकोंके सिहत देवगढ़के राजा चाँद सुलतानके यहाँ चला गया। वहाँके राजाने उसे अपने यहाँ आदरके साथ रख लिया, किन्तु वहाँ वह अधिक दिन न रहा और इलिचपुर होता हुआ सताराको चला आया।

जान पड़ता है कि भोंसलोंकी तीनों शाखाओंमें 'सरंजाम'के सम्बन्धमें भी आपसी झगड़े होते रहते थे । इसलिए छत्रपति शाहूने 'सरंजामकी तकसीमी' बराबर कर दी थी। इतना ही नहीं वरन् एक दूसरेके महालोंमें कोई उपदव न करे, यह भी तय कर दिया था।

<sup>\*</sup> रघोजीराव मोंसले (जन्म ई० स० १६९८ के लगभग)। यह बापूजी हिंगणीकरका पौत्र तथा विवाजीका पुत्र था। इसका जन्म पांडववाड़ी नामक माममें हुआ था। कहते हैं कि वहींके सत्पुरुष रामजी पन्तके प्रसादसे इसका उत्कर्ष हुआ था और इसलिए जिस समय इसे वैभव प्राप्त हुआ, उस समय इसने रामजीके वंशधर बाबू कान्हेररामको अपना दीवान बनाया। भास्करपन्त कोल्हटकर भी कान्हेररामका रिश्तेदार था।

<sup>¶</sup> इतिहास-संग्रह वर्ष ६, अङ्क १०, ११, १२।

सतारामें रहकर रघोजीने छत्रपति शाहूको प्रसन्न कर लिया । कहते हैं कि एक समय शेरकी शिकारमें उसने शाहूके प्राण बचाये और तबसे शाहूजीका उसपर अधिक प्रेम हो गया । इतना ही नहीं वरन् उसने रघोजीका विवाह शिर्के घरानेमें अपनी सालिके साथ करवाकर सादूपनका निकट सम्बन्ध भी जोड़ लिया । ई० स० १७३४ के लगभग कान्होजी-पर शाहूकी अकृपा हो गई और इससे सेनासाहब स्वाका सम्पूर्ण अधिकार भी रघोजीको सौंपा गया । भोंसलोंकी बखरमें छुआछूतकाः जो कारण बतलाया गया है, वह कहाँतक सत्य है, यह कहना कठिन है । जान पड़ता है कि छत्रपतिकी आज्ञासे तथा उसकी सहायतासे रघोजीने वणीके निकट मंदार नामक ग्राममें अपने चचाको पकड़कर सतारा भेज दिया और वह स्वयं भाममें रहकर अपने स्वेका प्रवंध करता रहा । भोंसलोंका सदर मुकाम भाममें होनेसे ही नागपुरके भोंसले ई० स० १८०३ तक 'बरारके राजा ' कहलाते थे ।

<sup>∴</sup> कहते हैं कि कान्होजीका छुआछूतकी ओर अधिक लक्ष्य था। यहाँ तक कि ब्राह्मणोंके अतिरिक्त वह स्वजातीय तकका स्पर्श किया हुआ मोजन नहीं करता था! जिस समय वह सातारा गया, उस समय किसीने यह बात शाहूपर प्रकट कर दी और यह भी बताया कि वह स्वयं राजाके साथ भी मोजन नहीं करेगा। इसलिए शाहूने उसे खास करके एक थालमें भोजन करनेके लिए निमंत्रित किया। तब यद्यपि उसने राजाकी आज्ञा मानकर एक साथ मोजन कर लिया; किन्तु डेरेपर आकर किसी उपायसे वमन कर दिया! यह कृत्य भी किसीने प्रकट कर दिया। इसे शाहूने अपना अपमान समझा और कान्होजीको जब इस बातका पता लगा तब वह बिनाबिदागीके ही सतारासे वापिस चुपचाप लीट गया। इसपर कुद्ध होकर शाहूने कान्होजीको पकड़कर सतारा भिजवानेकी आज्ञा दी। शाहूकी नाराज़गीका यही कारण अब तक उपलब्ध है।

## रघोजीराव भोंसले।

रघोजीको जिस समय 'सेनासाहब सूबा'का पद सौंपा गया, उस समय उससे यह शर्त करा छी गई थी कि वह प्रतिवर्ष ९ छाखका नजराना और साम्राज्यसेवाके छिए १५ सहस्र सिपाहियोंसे सहायता दिया करेगा। \* कहते हैं कि उसने महाराजासे इसी समय अपने परिवारके छिए सतारा जिलेका देऊर गाँव भी माँग छिया था, जो इस समयतक नागपुरके भोंसलोंके अधिकारमें है।

देवगढ़में प्रवेश | रघोजीने भाममें रहकर अपना लक्ष्य देवगढ़ राज्यकी ओर दिया | ई० स० १७३८ में देवगढ़के राजा चाँदसुल-तानका अन्तकाल हो गया | उस समय वालीशाहने प्रचेष्ठ राजकुमार मीर-शाह (मीरबहादुर) को मारकर स्वयं राज्यको हड़पना चाहा | इसपर रानी रतन कुँविरने अपने पुत्र बुरानशाह और अकबर शाहकी रक्षाके लिए पूर्व-परिचित रघोजीको भामसे बुळवाया | इस बुळावेके अनुसार रघोजीने

<sup>\*</sup>On receiving the Sanad of appointment for Berar, Raghoji gave a bond to maintain a body of 5000 horse for the service of the State to pay an annual sum of nine lacks of rupees towards the expenses of the Satara Raja's establishment, and to remit to the head of the Government the half of all tribute, a prize-property and collections, exclusive of Ghasdana which came into his hands. He also bound himself to raise, when required a body of 10,000 horse with which to accompany the Pashwa or proceed on any other service. (इस प्रकार अँग्रेजी इतिहासकारोंने लिखा है।)

<sup>🎙</sup> वालीशाह बख्तबुलन्दकी दासीका पुत्र था।

देत्रगढ़ राज्यमें प्रवेश किया। बखरसे पता चलता है कि इस झगड़ेमें वाली-शाह मारा गया। तब रघोजीने रानीकी सलाहसे अकबरशाह और बुरान-शाहको नागपुरमें लाकर सब प्रकारकी व्यवस्था कर दी और आप भामको वापिस लौट आया; किन्तु साथ ही साथ वह इस राजवंशकी शक्तिको भी धीरे धीरे घटाता गया। पता चलता है कि इस सहायताके लिए रानीने राज्यका पश्चिमी हिस्सा तथा ९-१० लाख रुपये रघोजीको दिये थे।

कर्नाटकपर चढ़ाई करनेके पूर्व रघोजीने नर्मदाके उत्तरीय प्रांतसे भी चौथ वसूल करनेका उपक्रम किया। ई० स० १७४० के पूर्व उसने अलाहाबाद तकके प्रान्तको छटकर सूबेदार सुजाखाँको मार डाला। उधर उत्तर भारतमें पेशवा बाजीरावकी राजनीतिक हलचल चल रही थी और वह नहीं चाहता था कि भोंसले खतंत्र होकर मनमानी करें। इसलिए उसने भोंसलेका शासन करनेके लिए आबाजी कावरे नामक एक सरदारके अधीन अपनी सेना भेज दी; किन्तु उसे सफलता नहीं मिली और निर्मर पेशवाको ही इस ओर लक्ष्य देनेका अवकाश मिला; क्यों कि इसी समयपर नादिरशाहके आक्रमणसे भारतकी परिस्थिति डाँवाडोल हो गई थी।

कर्नाटकपर आक्रमण । इसी समय कर्नाटकपर आक्रमण करनेके लिए प्रायः सभी मराठे सामन्त एकत्रित हुए थे और पेशवा बाजीराव स्वयं उत्तर भारत (दिल्डी) पर अधिकार जमानेके लिए तैयारी किये बैठा था। उसे यह डर था कि कहीं रघोजी भोंसले इस कार्यमें हस्तक्षेप न करे, संभवतः इसी विचारसे उसने भोंसलेको कर्नाटककी और फँसा रखनेका उपाय सोचकर उसे पचास हजार सेनाका सेनापित बनानेके विषयमें अपनी राय प्रकट की। कारण जो कुछ भी हो, इस विशाल सेनाका भार महाराजा शाहूने भोंसलेको सौंप दिया और प्रतिनिधि श्रीपतराव तथा अक्कलकोटके फतेहिसिंह भोंसलेको भी साथ कर दिया।

इस सेनाको कर्नाटककी ओर खाना कर चुकनेपर पेशवाने उत्तर भारतके लिए प्रस्थान किया; किन्तु नर्मदाके तटपर पहुँचते ही ई० स० १८४० में रावेरी\* प्राममें उसका अन्त हो गया।

उधर रघोजीने कर्नाटकके नवाब दोस्त अछीपर आक्रमण कर दिया। घोर युद्ध हुआ, नवाब मारा गया और उसका वजीर मीर असद पकड़ लिया गया; किन्तु नवाबके उत्तराधिकारी सफदरजंगने किसी तरह मराठोंके साथ समझौता कर लिया। जिस समय रघोजी कर्नाटकसे आगे बढ़नेकी तैयारीमें था; उसी समय उसे पेशवाके अन्तकालका समाचार मिला। अतएव सेनाको शिवगंगाके तटपर छोड़ कर वह स्वयं सतारा चला आया; क्योंकि उस अवसरपर दरबारमें पेशवाके उत्तराधिकारित्वके विषयमें चर्चा चल रही थी। रघोजी यह चाहता था कि 'पेशवाई' बाजीरावके वंशजको प्राप्त न हो। उसने 'बाधूजी नाइक बारामतीकर' नामक साहूकारको× इस पदके लिए खड़ा किया; किन्तु शाहूने किसीकी भी सलाह न मानकर बाजीरावके पुत्र बालाजीरावको पेशवाई सौंप दी। पेशवाईका निर्णय हो जानेपर रघोजी

<sup>\*</sup> रावेरी नीमाइ जिलेमें नर्भदाके तटपर एक छोटासा ग्राम है। यहाँपर पेशवा बाजीरावकी 'छत्री 'है।

<sup>् †</sup> पेशवाकी मृत्युतिथि—वैशाख शुक्का १३ शके १६६२।

<sup>🗴</sup> पेशवा स्वयं बापूजी नाइक बारामतीकरका कर्ज्दार था।

पुनः कर्नाटककी ओर वापिस छौट गया और वहाँसे आगे बढ़कर २६ मार्च सन् १८४१ को त्रिचनापछी हस्तगत करके नबाब चंदासाहबको पकड़कर सतारा छे आया। कहते हैं कि यह चन्दा ७ वर्ष तक सतारेमें भोंसळेके एक कर्मचारीकी अधीनतामें रखा गया था। अन्तमें यह तय पाया कि पेशवाको २० हजार रुपये प्रतिवर्ष अकीटसे मिछा करेगा।

बंगालपर आक्रमण । जिस समय रघोजी कर्नाटककी ओर फँसा था, उस समय उसके सूबेका प्रबंध भास्करपन्तके अधीन था। ई० स० १८४० के लगभग नवाब अलावदींखाँने अ उड़ीसासे मुर्शिद कुलीखाँको भगा दिया, इससे उसके नायब मीर हबीबने दीवान भास्करपन्तको बंगालपर आक्रमण करनेके लिए उत्तेजित किया। यद्यपि उस समय मालिककी अनुपस्थितिके कारण भास्करपन्तने आक्रमण करना उचित न समझा; परन्तु जब उसने देखा कि पेशवा पूर्वीय प्रान्तोंपर अपना हक्त स्थापित करनेके लिए उद्योग कर रहा है और गढ़ामण्डलाको पादाक्रान्त करके उससे ४ लाख ६० चौथ लेना निश्चित

क्ष नवाब अलीवर्दांखाँ। यह पहले बिहारमें नायबके पदपर तैनात था। बंगाल-के नवाब सुजाउद्दीनके मरनेपर उसके उत्तराधिकारी सर्फराजखाँको नवाबीका सारा हक था; किन्तु इसने विद्रोह मचा दिया और सर्फराजखाँको मारकर स्वयँ ही बंगालका नवाब बन बैठा। इसने सम्राटको खुश करनेके लिए पूर्व नवाबकी कुछ सम्पत्ति उसे अर्पण कर दी; और तब सम्राटकी अनुमतिका कोई झगड़ा न रहा। पूर्व नवाबका दामाद मुर्शिद कुलीखाँ उड़ीसाका सूबेदार था। बंगालकी व्यवस्था कर चुकनेपर इसने सूबेदार तथा उसके दीवान मीर हबीबको उड़ीसासे निकाल बाहर किया। संभव है कि ऐसी अवस्थामें अपनी सहायताके लिए मीर हबीबने भास्करपन्तको निमंत्रण मेजा हो और समयपर सहायता न मिलनेसे नवाबकी अधीनता मंजूर कर ली हो।

कर चुका है, \* तब इसी नीतिको छक्ष्य करके भास्करपन्त अपने मालिककी राह न देखकर खयं ही १०—१२ हजार घुड़-सवारोंको छेकर गढ़ा-मण्डला प्रान्तको छटते हुए बिहारके रास्तेसे बंगालपर चढ़ गया। वहाँके स्थानीय कर्मचारियोंमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे मराठोंके आक्रमणको रोक सकें, इसलिए उसको बंगालकी राजधानी मुर्शिदाबाद तक पहुँचनेमें कोई रुकावट न हुई। राजनिवासके समीप पहुँचनेपर नवाबने ३—४ हजार घुड़-सवार और उतने ही पदातियोंकी एक सेना रोकनेके लिए भेज दी, किन्तु उसे कोई सफलता न मिली और मीर हबीब पकड़ा गया। (यही आगे भोंसलोंका विश्वासपात्र बन बैठा।) नवाबका प्रयत्न असफल होनेपर भास्करपन्तने राजधानीको अच्छी तरहसे छटा ं और कटवा(Cutwa) से लेकर मिदनापुरतक सारी भूमि भास्करपन्तकी 'रंगभूमि' बन गई। इस प्रकार उपद्रव करके भास्करपन्त रघोजीके पहुँचनेके पूर्व ही बरारमें लीट आया।

उधर बंगालके नवाबने दिल्लीके सम्राट् तथा पूनाके पेशवासे सहायताके लिए याचना की। सम्राट्ने अवधके वजीर और पेशवासे नवाबकी सहायताके लिए आग्रह किया। पेशवा अपना मतलब गाँठनेके विचारसे उत्तरमें पड़ा हुआ था और मन-ही-मन भोंसलेकी बढ़ती हुई शक्तिसे ईर्षा भी रखता था। इसलिए भोंसलेके प्रवाहको कुंठित करने और अपना स्वार्थ साधनेके लिए वह नवाबसे अपना इकरार कराने मुर्शिदाबाद जा पहुँचा। इधर रघोजी भी भास्करपन्तको साथ लेकर रायपुर, रतनपुरके रास्ते×

<sup>†</sup> भोंसलोंकी वखरसे पता लगता है कि मुर्शिदाबादके जगतसेठ आलमचंद-की कोठी लुटनेसे भास्करपन्तको १ करोड़की सम्पत्ति मिली थी।

<sup>×</sup> मराठोंने ई॰ स॰ १७४२ में बंगालको छूटनेके लिए कूच किया। रास्तेमें रतनपुरका राज्य पड़ा। भास्करपन्त वहाँके राजा रघुनाथासिंहको हराकर और उसकी

बंगालपर चढ़ाई करनेके लिए रवाना हो गया था। कटवा और वरद्वानके समीप पहुँचनेपर उसे पेशवा और नवाबके समझौतेका समाचार मिला। तब रघोजीने आगे बढ़नेका विचार छोड़ दिया और पहाड़ी घाटियों में विपक्षियों को गाँठना चाहा; किन्तु इस कार्यके पूर्व ही नवाबकी सेनाने मोंसलोंका पीछा किया। ठहरावके अनुसार पेशवाको मोंसलोंसे लड़ना पड़ा और इस कारण रघोजीने बहुत कुछ हानि सहकर शिकस्त खाई। इस पराजयको सहकर वह वापिस लौट आया और शीघ्र ही इस प्रकरणको दरबारमें पेश करनेके विचारसे उसने सताराके लिए प्रस्थान किया। उधर पेशवा भी मालवा होता हुआ सतारा पहुँच गया। (ई० स० १७४४)

आपसी स्पर्धा । इस समय दक्षिणकी राजनीतिक परिस्थिति बिगड़ रही थी और मराठा-साम्राज्यके विध्वंस होनेके चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे थे । पेश-वाका उत्कर्ष भोंसलेक समान प्रबल्शाली सामन्तोंसे देखा नहीं गया, अर्थात् व्यक्तिगत स्वार्थके लिए ये लोग आपसमें लाग-डाँट रखने लगे । बाजीरा-वके जमानेसे रघोजीका प्रकट रूपसे विरोध चला आ रहा था । छत्रपति शाहूसे भोंसलेका भैयाचारेका और सादूपनका निकट सम्बन्ध था । उसका भीतरी अभिप्राय यही था कि (शाहूके संतान न होनेसे) वह नागपुर-वंशसे ही

जगह उसीके सम्बन्धी मोहनसिंहको सौंपकर आगे बढ़ा। उस समय उसने राय-पुरवाळी शाखाको नहीं छेड़ा; किन्तु ई० स० १०५०में राजिम, रायपुर, और पाटनके ताळुके अमरसिंहको देकर उसपर ७००० ६० वार्षिक कर बैठा दिया। वह ई० स० १०५३ में मर गया। उस समय उसका पुत्र शिवराजसिंह यात्राको गया था। मौका देखकर येपरगने भी जब्त कर लिये गये। ई०स० १०५०में शिवराज-सिंहको उसके पुरुखोंके प्रत्येक गाँवके पीछे १) परवरिशके लिए लगा दिया और बरगाँव माफीमें दे दिया। गद्दीके लिए उत्तराधिकारी निश्चित करे ।\* परन्तु पेशवा बाजीरावने महा-रानी ताराबाईको खड़ा करके यह कार्य फलीभूत न होने दिया और उसके (अज्ञात) नाती रामराजाको दत्तक दिल्ला दिया। । जब तक यह उत्तराधिकारका निर्णय नहीं हुआ, तब तक पेशवाके ब्राह्मण कर्मचारी शाहूको बराबर घेरे रहे; यहाँ तक कि रघोजीको एकांतमें मेंट करना दुश्वार रहा। जान पड़ता है कि सतारा और नागपुरके मेंसलोंमें कुछ भिन्नताका भी बीज बोया गया था ×। जो कुछ भी हो, नागपुरके वंशका वंशज, मराठा-साम्राज्यका कर्त्ता धर्त्ता नियत नहीं हो सका, इसका बदला मोंसलेने बाजीरावके मरनेपर पेशवाईका पद उसके पुत्रको न प्राप्त हो,

<sup>\*</sup> प्राप्ट डफने भी यही लिखा है:—Shao had no prospect of an heir. Raghoji may have contemplated the possession of the Maratha supremacy by being adopted as his son.

<sup>†</sup> शाहूके मराठी जीवनचरित्रसे पता लगता है कि गोविन्दराव चिटनवीसके मार्फत छत्रपति शाहूने अपनी सालीके पुत्र मुधोजीको दत्तक लेना निश्चित किया था। इसकी चर्चा भी सारे शहरमें फैल गई थी; किन्तु जब चाची महारानी तारा-बाईने अपने नाती रामराजाका रहस्य प्रकट किया, तब यह विचार रद कर दिया गया।

x There is a tradition of their having been rivals in an hereditary dispute which may have been invented to prejudice the Rajas of Satara aganst the Bhonslas of Nagpur and prevent their desire to adopt any member of that powerful family. It is a point of honour to maintain the hereditary difference.

इसके लिए भरसक यत्न करके चुकाया; किन्तु उसके दोनों प्रयत्न फली-भूत न हो सके।

बाजीरावके मरनेपर भी यह विरोध कभी कभी देखा जाता था। बंगालको छुटकर जिस समय रघोजी धनसंपन्न बन रहा था, उस समय पेशवाकी साम्पत्तिक स्थिति बिगड़ रही थी; यहाँ तक कि सैनिकोंके वेतनके लिए भी उसे साहूकारोंसे याचना करनी पड़ती थी। आगे चलकर बालाजीने बंगालके नवाबका पक्ष लेकर भोंसलेके प्रति अपना विरोध भाव प्रकट किया। कहनेका मतलब यह है कि उस समय भी ब्राह्मण और अब्राह्मणोंका झगड़ा किसी न किसी रूपमें वर्तमान था।

इस प्रकारकी स्पर्धासे किसी प्रकारके लामकी संभावना न थी। इस-लिए ई० स० १७४४ में छत्रपति शाहूने बीचमें पड़कर पेशवा और भोंसलेके कार्यक्षेत्रोंकी सीमा बाँध दी। इस निर्णयके अनुसार भोंसलोंको बरारसे लेकर कटक तकके सम्पूर्ण प्रान्तोंसे चौथ, सरदेशमुखी आदि करोंको वसूल करनेकी स्वतंत्रता मिल गई, साथ ही उन्हें सूबा लखनौ, पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद, बेतिया आंदि अन्य रजवाड़ोंसे भी चौथ लेनेका हक प्राप्त हो गया।

नागपुर मोंसला-राजधानी । जिस समय रघोजीने अकबरशाह और बुरानशाहको नागपुरमें लाकर बसाया, देवगढ़-वंशकी स्वतंत्रता तो उसी समय जाती रही; फिर भी कुछ दिनोंतक उक्त दोनों भाई मिलकर काम-काज देखते रहे। ई० स० १७४३ के लगभग दोनोंमें फ्रटका संचार हो गया । गोंडोंने अकबरशाहका साथ दिया और तब बुरानशाहने अपनी सहायताके लिए पुनः रघोजीको बुलवाया । रघोजीने वहाँ पहुँचकर गोंडोंका नाश किया और

अकबरशाह हैदराबादकी ओर भाग गया, जिसे फिर कभी अपनी जन्मभूमिक दर्शनका सौभाग्य न मिळा । इस समय रघोजीने अपनी छावनी
भामसे उठाकर नागपुरमें कायम की और बुरानशाह परतंत्रताकी बेड़ीसे
जकड़ दिया गया । पहले तो रघोजी बुरानशाहके नामसे (उसके प्रतिनिधिकी हैसियतसे) राजकाज करता रहा और जबतक सम्पूर्ण देवगढ़पर अधिकार न हो गया, तबतक उसने अपनी राज्यसम्बन्धी बाह्य स्वतंत्रता प्रकट
न की; किन्तु ई० स० १७४५ में देवगढ़का राजा केवल संस्थानिक
पेंशनर रह गया । हाँ, उसका 'मान-मर्तबा' ज्योंका त्यों कायम रहा ।
यहाँ तक कि गद्दीनशीनीके अवसरपर भोंसलोंका प्रारंभिक राजतिलक
गोंड़ राजाके हाथसे ही होता रहा और यह पृथा राज्य खालसा होनेतक
कायम रही । इस प्रकार रघोजीने अपना 'जरी-पटका' नागपुरके राजमहलपर फहरा दिया ।

भास्करपन्तका मारा जाना । ई० स० १७४८ के लगभग दश-हरा हो जानेपर रघोजीने २० हजार सेनाके सिहत भास्करपन्तको बंगा-लपर आक्रमण करनेके लिए भेजा । सीमापर पहुँचते ही नवाब अली-वर्दीखाँने सुलहका बहाना बनाकर भास्करपन्त तथा उसके साथके प्रमुख सामन्तोंको 'जाफ़त' के लिए निमंत्रित किया और इसके लिए बड़े बड़े

<sup>\*</sup> गोंड़-राजवंश । बुरानशाहके ६ पुत्र थे—१ अनवरशाह, २ बहरामशाह, ३ आज़मशाह, ४ फिरोजशाह, ५ खुळेमानशाह और ६ सिकन्दरशाह । खुळेमान, १ शाहका पुत्र निजामशाह और पौत्र खुळेमानशाह था । खुळेमानशाह द्वितीयको पाँच पुत्र थे—१ भोजशाह, २ चाँद खुळतान, ३ फतेहशाह, ४ रहमानशाह, ५ आज़मशाह । राजा आज़मशाहके पुत्र खुळेमान शाह थे, जिनकी पुत्री मानमोतीने वर्तमान आज़मशाहको खुळेमानशाहका उत्तराधिकारी बनाया था ।

शामियाने खड़े करके सुन्दर व्यवस्था की। भास्करपन्तने अपने २१ मिथियों के सिहत इस भोजमें भाग लिया और यही 'जाफत ' उनके लिए 'आफत ' हो गई। अर्थात् जिस समय ये लोग भोजनमें मग्न हो रहे थे, उस समय शामियाने गिरवाकर उनपर अचानक आक्रमण कर दिया गया और वे सबके सब वहीं मारे गये। केवल राघोबा गायकवाड़ छावनीमें प्रबंधके लिए रह जानेके कारण बच गया और सेनाको लेकर वापस लौटा तथा रास्तेमें अनेकों कष्ट सहता हुआ किसी प्रकार नागपुर पहुँच गया।

इस दुःखद समाचारके पाते ही रघोजीने बदला लेनेके लिए चुने हुए घुड़सवारोंको लेकर बंगालपर पुनः आक्रमण किया । पहले उड़ीसाकी राजधानी कटकपर धावा करके वहाँके स्वेदार दुर्लभरामको पकड़कर उससे तीन लाख रुपये वसूल किये । परन्तु यहाँसे ज्यों ही वह आगे बढ़ा, त्यों ही उसे यह खबर मिली कि देवगढ़में चाँदाके राजाकी सहायतासे दीवान रघुनाथिसह गोंड़ोंको एकत्रित करके विद्रोह मचा रहा है । इसलिए आगे बढ़नेका विचार छोड़कर वह नागपुरको वापिस लीट आया; किन्तु कटक प्रान्तको अपने राज्यमें मिलाकर वहाँका प्रबंध शिवमट साठेको सौंप आया।

<sup>ं</sup> भास्करपन्त और उसके २१ साथी। १ यशवन्तराव गूजर, २ अलकिल-वार (?), ३ नीलकंठ मोहिते, ४ दाजीबा भोंसले, ५ शाह मुहम्मदखाँ, ६ बापूजी महाडिक, ७ मानाजी भोंसले, ८ निंबालकर, ९ मेहकरकर, १० व्यंकट भाऊ, ११ हाजीबा पाटनकर, १२ नारायण भोंसले, १३ कदम, १४ घिकें, १५ जाधव, १६ बिवाजीराव, १७ सुभानराव, १८ बख्शी, १९ सेळ्कर, २० ज्योतिबा, २१ संभाजी भोंसले।

<sup>[</sup> सास्करपन्त कोल्हटकरके मारे जानेपर उसकी श्री ताराबाईको भोंसलेकी भीरसे बरारमें जागीर दी गई थी, जिसका प्रबंध कृष्णाजी गोविन्द करता था और ताराबाई स्वयं काश्चीमें रहती थी। ]

चाँदा सर करना । ई० स० १७४९ में रघोजीने देवगढ़पर आक-मण करके दीवान रघुनाथिंसहको मार डाला और वहाँकी व्यवस्था कर चुकनेपर चाँदाके राजा नीलकंठशाहपर चढ़ाई कर दी । उस समय चाँदाके दरबारमें अव्यवस्थाका राज्य था और इसलिए कहा जाता है कि वहाँके दीवान महादेव वैद्य आदि कई कर्मचारियोंने गुप्त रीतिसे मोंसलेको सहा-यता पहुँचाई । राजाने १० हजार गोंड और पठान सैनिकोंको लेकर मोंसलेंसे सामना किया, किन्तु हार जानेपर उसने रघोजीसे सुलह कर ली । सुलहके अनुसार उसने चाँदाके राजस्वसे के हिस्सा रघोजीको देना मंजूर कर लिया । चाँदा-राज्यकी आयका वँटवारा\* इस प्रमाणसे तय किया गया—

| रघोजी भोंसले    |      |     | नीलकंठशाह    |     |     |
|-----------------|------|-----|--------------|-----|-----|
| ₹0,             | ञा०, | पा० | ₹0,          | ঞা৹ | पा० |
| नाईका हिस्सा—३७ | 4    | 0   | संस्थानिक ३७ | 2   | 0   |
| चौथ २५          | 0    | ٥   |              |     |     |
| सरदेशमुखी—-१०   | 0    | 0   | कुछ जोड़ ११  | 0 0 | 0   |

छत्रपति शाहूका अंतकाल । ई० स० १७४९ में छत्रपति शाहूका अन्तकाल हो जानेसे सतारेमें अव्यवस्था मच रही थी । पेशवाने मोंस- छेको सतारेमें आनेका आग्रह किया; क्योंकि उस समय कई बातोंका निर्णय करना आवश्यक था । सतारेकी गद्दीपर महारानी तारावाईने रामराजाको अपना नाती प्रकट करके बिठलाया था; किन्तु कई सामन्त इस दत्तक-विधानके विरोधी थे । सामन्तोंको शक था कि वास्तवमें वह

<sup>\*</sup> Jenkins's Report, page 48.

<sup>¶</sup> शके १६७१ मार्गशीर्ष शुक्र ३ को शाहूका स्वर्गवास हुआ।

उनका नाती नहीं है । इसलिए प्रायः सभी सामन्तोंकी आँख रघोजीकी ओर लगी हुई थी कि रघोजी किस करवट बैठता है । परन्तु सतारा पहुँचनेपर, उसने अपना मतलब सघता न देख कोई विरोध प्रकट नहीं किया; बल्कि वह पेशवाका समर्थक बन गया । किन्तु दत्तक पुत्रके विष्यमें उसने संशय प्रकट करके यह शर्त पेश की कि महारानी ताराबाई स्वयं जाति-गंगाके सम्मुख एक थालमें उसके साथ भोजन करके उसे 'मोंसला' सिद्ध कर दें और जब ऐसा करनेमें कोई एतराज न किया गया, तब उसने अपना सन्तोष भी व्यक्त कर दिया ।×

बंगालके नवाबसे सुलह । हैदराबादके निजाम-उल-मुल्कके उत्तरा-धिकारी नासिरजंगने \* कर्नाटकपर जो चढ़ाई की थी, उसमें सहायता देनेके लिए रघोजीने अपने ज्येष्ठ पुत्र जानोजीको हैदराबादकी सेनाके साथ मेजा था। ई० स० १७५० में जिस समय वह वापिस लौट आया, उस समय रघोजी भी सतारेसे लौट आया था। पेशवाने नवीन महाराजाके प्रतिनिधिकी हैसियतसे रघोजीको बरार, गोंड्वाना और बंगालके हकोंकी सनद प्रदान की। पूना इस समय साम्राज्यका केन्द्रस्थान बनाया गया।

x प्राप्ट डफने भी यही लिखा है—He required in testimony of his being a Bhonsle, and the grandson of Rajaram, that Tarabai should first eat with him in presence of the court, deposing on food they ate together that Ram Raja was her grandson. On this being complied with in the most solemn manner Raghoji declared himself satisfied.

<sup>\*</sup> निजाम-उल-मुत्कके ६ पुत्र थे---- १ गाजीउद्दीन, २ नासिरजंग, ३ निजाम-अली, ४ मुहम्मद शरीफ, ५ सलाबतजंग, ६ मीर मुगल ।

पुनासे आनेपर रघोजीने बंगालपर चढ़ाई करनेके लिए अपनी विशाल सेनाके साथ जानोजी और तुल्जारामको मेजा ।

भोंसलोंके बारम्बारके आक्रमणसे बंगालकी समस्त प्रजा त्रस्त हो रही थी और स्वयं नवाब मराठोंकी छटमारके स्वप्त देखा करता था। अन्तमें सुल्रह करनेके अतिरिक्त उसके लिए दूसरा चारा ही न था। अतएव उसने पहले जानोजीसे इस सम्बन्धमें बात चलाई; किन्तु उसने सुल्रह करनेसे इन्कार कर दिया, तब नवाबने अपना प्रतिनिधि स्वयं रघोजीसे मिलनेसे लिए नागपुर भेजा। इस वर्षका चौमासा जानोजीने बालेश्वरमें बिताया। इस सुल्रहकी खटपटमें मीर हबीब और मुसल्लिड्दीन मुहम्मदखाँन प्रमुखतासे भाग लिया और उसके भ अनुसार बंगाल और बिहारकी चौथ बारह लाख रुपये पटानेका अलीवर्दीखाँने मंजूर किया।

श्वोजी भोंसले और अछीवदीं खाँकी सुलह निम्नलिखित शतौंपर हुई थी— (इस शर्तनामें की नकलकी नकल रजाखाँने आगे चलकर गवर्नर जनरलको दी थी। इसका उल्लेख पिश्चिम कलेंडर, जिल्द २, पृष्ठ १२४४, ४५, ४६, ४७ में है।) "रघोजीने श्री सदाशिव खंडराव (कुलदेवता), जगन्नाथ आदि देवताओं को साक्षी रख कर तथा गंगोदक लेकर प्रतिज्ञा की कि—१ हम अपने पुत्र जानोजी सुघोजीके सिहत नवाब अलीवदींखाँ, उत्तराधिकारी दामाद शाहमतजंग और नाती सिराजुद्दौलासे मित्रताका रिश्ता सदैव कायम रक्खेंगे और उनके शत्रु या मित्र हमारे शत्रु या मित्र होंगे। २ हम इसके अनुसार चौथके १२ लाख रुपये प्रतिवर्ष लेकर (रामराजाकी सनदके अनुसार) सन्तुष्ट रहेंगे। ३ में स्वयं या मेरे वंशज या अन्य मराठा सरदार नवाबके राज्यमें नहीं रहेंगे। ४ सताराके छत्रपतिका कोई भी सामन्त उनके राज्यमें नहीं आने पावेगा। ५ आवश्यकता पढ़नेपर हमारी (मोंसलेकी) सेना नवाबकी सहायता करेगी और उसका खर्चा नवाबको देना होगा। ६ काम हो जानेपर हमारी सेना प्रजाको किसी तरहकी तकलीफ न देते हुए वापिस लौट आयगी।" [रघोजी मोंसलेकी मुहर छाप।] इसी प्रकार नवाबने पैगंबरकी शपथ लेकर प्रतिज्ञा की कि—१ में स्वयं अपने हकदार शाहमत- चाँदा, गाविलगढ़ और नरनालापर अधिकार । ई०स० १७५१ में रघोजीने सम्पूर्ण चाँदा राज्य खालसा कर लिया और वहाँके राजाको बल्लालपुर तथा उसके आसपासकी जमींदारी और कुल पेंशन दे दी । उधर हैदराबादके नवाब और पेशवासे झगड़ा शुरू हो जानेसे रघोजीको अपना मतलब गाँठनेका एक और अच्ला अव-सर मिल गया । उसने नवाबके गाविलगढ़, नरनाला और माणिकदुर्ग आदि किलोंपर अपना अधिकार जमा लिया । उस जमानेमें ये किले जिसके अधिकारमें रहते थे, वही बरारका असली मालिक समझा जाता

जंग और सिराजुद्दीलाके सहित यह इकरार करता हूँ कि मैं छत्रपति रामराजाको बंगाल, बिहार और उद्दीसाकी चौथ १२ लाख रुपये प्रतिवर्ष पटाया कहँगा। २ भोंसलोंसे मित्रताका सम्बन्ध निवाहता रहूँगा। ३ बंगाब्द ११५७ आश्विन मासकी १८ तारीखरी (सम्राट् मुहम्मदशाहके राज्याभिषेकका वर्ष ४, जिल्काद ९ से) प्रति ६ मासमें में जगतसेठ या महाराजा स्वरूपचंदके द्वारा दो किरतोंमें १२ लाख रुपये बनारसमें पटाऊँगा; किन्तु भोंसले या उनके अन्य मराठा सरदारोंके इस राज्यमें प्रवेश करते ही यह इक जाता रहेगा। ४ मेरे आश्रित जमीदारोंसे भोंसले किसी प्रकारका सम्बन्ध न रक्खेंगे। ५ आवश्यकता पढ़नेपर मैं मोंसलेकी सहायता खँगा और ऐसी अवस्थामें प्रति सैनिकके लिए प्रतिदिनके हिसाबसे १ ६० दिया करूँगा और जिस रोजसे सेनाको वापिस जानेकी आज्ञा दूँगा, उस रोजसे खर्चा बन्द किया जायगा। ६ सेनाके आने जानेमें प्रजाको सैनिकोंद्वारा किसी प्रकारका कष्ट न होने पावे। "[ नवाबकी मुहर छाप। ]

[ खुलहके अनुसार मोंसलोंको उड़ीसापर हक स्थापित करनेका अधिकार न था; किन्तु मोंसलोंके हाथमें शक्ति होनेसे नवाब अलीवर्दीखाँ विना किसी एतराजके १२ लाख रुपये दिया करता था। संभव है कि खुलहनामेमें उड़ीसाका नाम न हो; नकल करनेवालेने उस प्रान्तको अपनी ओरसे घुसेड़ दिया हो। क्योंकि खुलहनामेकी असली प्रति ( रजाखाँके कथनके अनुसार ) कहीं गुम गई थी। कुछ इतिहासकारोंके मतसे नवाबने उड़ीसा प्रान्तके सहित चौथका हक मंजूर किया था। है

था। भोंसळोंने आसपासके प्रान्तपर अपना अधिकार जमाकर मुसळ-मानी थाने उठवा दिये।

बरारसे पेशवाका सम्बन्ध । ई० स० १७१९ में सताराके छत्र-पतिने पेशवा बालाजी विश्वनाथको दो गाँव इनाममें दिये थे । बाजीरा-वके समयमें यह खासगी इलाका वृद्धिगत होता गया । ई० स० १७४१ में बाबाजीके समयमें ३० गाँवोंकी जागीर पेशवाके अधिकारमें थी । बरारपर मोंसलेका अधिकार हो जानेसे उसके सम्बन्धमें पेशवा अपने कर्म-चारियोंको जो हुक्म भेजते थे, उनकी एक नकल मोंसलेके यहाँ भी मेजी जाती थी । इसी प्रकार कई अन्य कर्मचारियोंको भी बरारमें कुछ गाँव दिये गये थे । ई० स० १७५२ में खंडराव, काशी न्यायाधीश, के अधिकारमें भी कुछ मुकासा गाँव थे । इसी प्रकार छत्रपतिके खासगी मौजे भी यहाँपर थे । इन खासगी मौजों तथा परगनोंके सम्बन्धमें कभी कभी भोंसलेके कर्मचारियोंसे झगड़ा हो जाया करता था । उस समय पूना और सतारासे भोंसलेको आज्ञापत्र (हिदायतपत्र) भेजे जाते थे । इस तरह इन मौजोंके सम्बन्धके झगड़े पूने तक जाते थे ।

नागपुर-राज्यकी सीमा । ई० स० १७५४ के अन्त तक नाग-पुर राज्यकी सीमा बढ़ानेके लिए रघोजीका यत्न जारी रहा था और स्वर्गवासके पूर्वतक निम्नलिखित राज्योंपर उसका प्रमुख हो गया था— १ गोंडवाना (देवगढ़, चाँदा और सिवनीका इलाका) मय जमींदारों-के, २ ल्तीसगढ़ मय आश्रित जमीदारों तथा रियासतोंके, ३ सम्बलपुर राज्य और वहाँकी जमींदारी, ४ कटकका सूबा बालेश्वर बन्दरगाह और जमींदारीके सहित, ५ बरारका इलाका (गाविलगढ़ और नर-नालाके किले)। मुगलाई बरारका प्रबंध इलिचपुरके नवाबके अधि-कारमें था। मरनेके पूर्व रघोजीने इस विशाल राज्यका बँटवारा अपने चारों पुत्रोंमें इसलिए कर दिया था कि वे आगे चलकर आपसमें झगड़कर विनाशको न प्राप्त हो जायँ। नागपुर-राज्यकी मालकियत जानोजीको सौंपी गई। मुधोजीको चाँदाका इलाका, साबाजीको दारव्हा और बरार और विंबाजीको लत्तीसगढ़ सौंपा गया। ई० स० १७५५ के फरवरी मासकी १४ तारीखको सेनासाहब सूबा रघोजी मोंसलेका अन्तकाल हो गया। कहते हैं कि उस समय उसकी १३ रानियोंमेंसे ८ सती हो गई।

नागपुरमें भोंसला-राज्यका स्थापनाकर्ता यही था, जो कि महान् रघो-जीके (Raghoji the Great) के नामसे प्रसिद्ध हुआ । अपने परा-क्रमसे उसने अपना राज्य बंगालकी खड़ी तक फैलाया । कहते हैं कि उसका रहन सहन सिपाहियाना था और १५ हजार घुड़सवारोंकी सेना अपने साथ तैयार रखता था । रघोजीकी मुहरमें निम्नलिखित स्लोक अङ्कित है—

## शाहूराजपदांभोजश्रमरायितचेतसः विवात्मजस्य मुद्रेयं राघवस्य विराजिते।

## जानोजी भोंसले। (ई० स० १७५५-७३)

रघोजीके स्वर्गवास हो जानेपर उनके ज्येष्ठ राजकुमार जानोजीने\* दीवान कान्हेरराम और त्रिंबकजी राजेको 'सेनासाहब सूबा'का परिधान

<sup>\*</sup> रघोजीके १३ रानियाँ थीं, जिनमेंसे सालुबाई नामक रानीसे २ पुत्र (मुघोजी और निंबाजी) और १ कन्या और बालाबाईसे १ कन्या और २ पुत्र (जानोजी और साबाजी) हुए। जानोजी और मुघोजी एक ही रोज पैदा हुए थे; किन्तु जानोजीका जन्म सुबह हुआ था और मुघोजीका शामको, इसलिए वह जिंठा कहलाया।

प्राप्त करनेके लिए नियत किया। यद्यपि पेशवाने नजराना लेकर उस पदको सौंप दिया, तथापि पेशवाकी हार्दिक इच्छा भोंसलेकी शक्तिको कम करनेकी थी। इसलिए आगे चलकर मुधोजी और जानोजीके बीच जो हक सम्बन्धी झगड़ा खड़ा हुआ, उसमें पेशवाकी ओरसे मुधोजीको प्रोत्सा-हन मिला।

आपसी झगड़े | मुघोजीको यद्यपि चाँदाका राज्य दिया गया था, तथापि उसका विचार नागपुरकी गद्दी प्राप्त करनेका था; इसलिए वह अपना पक्ष प्रबल्ज करता रहा । उसके सरदार रघोजी करांडे, मोरोपन्त, फड़नवीस, महीपतराव दिनकर्र×ने सैन्यबल बढ़ानेका उद्योग किया, जिसके फलस्वरूप कहते हैं कि कुंभारीके युद्धके अवसरपर मुघोजीके-पास ३५ हजार सेना तैयार हो गई थी । उस समय देवाजीपन्तनेक्ष पिराजी नायक निंबालकर नामक एक सरदारको उसकी ६ हजार सेना सहित और महीपतरावके चचा उमाजी नायकको भी जानोजीके लिए नौकर रख लिया था । मुघोजी और जानोजीका अन्तिम संग्राम अमरावतीके निकट नाँदगाँव रहाटगाँवमें हुआ । इस युद्धमें जानोजीने विजय संपादन किया, किन्तु आपसी झगड़े चलते रहे । अन्तमें इस प्रकरणका निपटारा भी पेरावाके द्वारा हुआ और उस समय मुघोजीको 'सेना-

<sup>×</sup> महीपतराव दिनकर चाँदाका किलेदार तथा मुघोजीका विश्वासपात्र सेवक था।

ॐ देवाजीपन्त चोरघड़े, चिमूरका रहनेवाला कान्हेरराम उमरेड़करका कर्मचारी
था। आगे चलकर मोंसलेके राजनीतिक कार्योंमें इसने बड़ा नाम कमाया। महाराष्ट्रके 'सख्या देवा विद्वला' नामत्रयमें द्वितीय पद देवाजीपन्तका था। महाराष्ट्रके आगे लिखे हुए ३॥ राजनीतिज्ञ पुरुषोंमें इसकी भी गणना थी—१ पूना
दरबारका सखाराम बापू, २ देवाजीपन्त, ३ निजामका दीवान विद्वल सुन्दर (प्रतापवन्त) और आधा नाना फड़नवीस।

धुरंधर 'की पदवीके सिहत चाँदाका इलाका दिया गया । जानोजीने पेश-वासे यह इक्तरार किया कि वह प्रतिवर्ष ९ लाखका नजराना भेजा करेगा और मराठा-साम्राज्यकी सेवाके लिए १० हजार सेनासहित तत्पर रहेगा ।

उधर रामराजाकी आजी महारानी ताराबाईसे पेशवाका उत्कर्ष देखा नहीं जाता था। वह स्वयं राज-काजको अपने हाथमें रखना चाहती थी, इसलिए उसका पेशवासे झगड़ा खड़ा हो गया था। उस समय विवाजी भोंसले ताराबाईके साथ था, क्योंकि उसका विवाह (ताराबाईके निकटके सम्बन्धी) मोहितेके घरानेमें हुआ था। किन्तु उपयुक्त निर्णय होजानेपर जानोजी विवाजीको साथ लेकर नागपुर लौट गया।

ई० स० १७५८ में हैदराबादके सलाबतजंगका पक्ष लेकर जानोजीने वाशिमके समीप निजाम अलीपर आक्रमण किया; किन्तु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। तब उसने राज्यप्रबंधकी ओर अपना ध्यान दिया। उधर मुधोजीपर ऋणका बोझ बढ़ता ही गया और अन्तमें साहूकारोंको चाँदा सौंपकर वह स्वयं (पेशवा) रघुनाधरावके साथ उत्तर भारतकी ओर चला गया। ई० स० १७६० में उदगीरकी सुलहसे बरारका दक्षिणी प्रान्त (मेहकर आदि) पेशवाको प्राप्त हो गया। (इस प्रान्तमें निजामसे मिली हुई तीन जागीरें इस समय भी भोंसलोंके अधिकारमें हैं— सुलतानपुर, किनगाँव और भुमरालें।)

ई० स० १७६० में अहमदशाह अन्दालीने भारतपर पुनः आक्र-मण किया । उस समय भारतकी रक्षाके लिए बालाजीराव पेशवाने सदा-शिवराव भाऊ और विश्वासरावके सेनापतित्वमें एक विशाल सेना भेजी । जिस समय यह सेना पानीपतकी समरभूमिमें फँसी हुई थी, उस समय उसकी सहायताके लिए पेशवा पूनासे रवाना हो चुका था और रास्तेमें खुरहानपुरके समीप जानोजी भोंसले दस हजार सैनिकोंके सहित पेश-वासे जा मिला था; किन्तु उसी समय पानीपतके अपयशका समाचार मिल जानेसे पेशवा अत्यंत व्याकुल होकर पूनाकी ओर लौटा और रास्ते-में ही उसका देहान्त हो गया। पानीपतसे बचे हुए सरदारोंके लौट आने पर पेशवाका पद माधवरावको प्रदान किया गया।

साठ चालीसका प्रबन्ध। जानोजीन अपने शासन-समयमें हैदराबा-दके निजामसे 'साठ चालीस' की सुलह की थी श, जिसके अनुसार बरारेक प्रबंधका भार निजामके इलाकेके सहित भोंसलेपर था, अर्थात् बरारकी 'बहिबटदारी' भोसलोंको मिली थी। उसके एवजमें भोंसलेको सैकड़ा पीछे ६० रुपये मिलते थे और बाकी ४० रुपये निजामको दिये जाते थे। इन ६० रुपयोंमें भोंसलेके सभी हक सम्मिलित थे, अर्थात् २५ रुपये चौथ, १० सरदेशमुखी और २५ पौजी खर्च घासदाना आदि। इसी प्रबंधका दूसरा नाम 'दो-अमली 'है।

निजामसे भित्रता । पेरावा बाळाजीरावके जमानेमें मराठे इस बात-का उद्योग कर रहे थे कि हैदराबादका अधिकांश राज्य हड़प लिया जाय। इतना ही नहीं वरन् उन्होंने हैदराबाद तक शह दे दिया था; किन्तु

<sup>¶</sup> प्रसिद्ध फ्रांसीसी बुसीके समयमें हैदरजंग और पेशवाका जो झगड़ा चला था, उसमें जानोजी, पेशवाकी सहायताके लिए पहुँचा था। उस समय बरारका प्रबंध रघोजी करांडाके अधीन था। इसी गड़बड़में निजाम अलीने भोंसलोंकी हुकूमतको बरारसे उठा देना चाहा; किन्तु करांडाकी दक्षतासे उसका मनोरथ पूर्ण न हो सका। जानोजीके वापिस लौटनेपर करांडाने सारा कृतांत कह सुनाया। तब उसने बरारका संपूर्ण राजस्व वसूल कर लिया और निजामको एक छदाम भी न दी। इससे निरुपाय होकर निजामअलीने भोंसलेसे 'साठ चालीसका' इकरारनामा किया।

माधवरावके जमानेमें उनकी संवराक्ति टूट गई और इससे निजाम अछीने कभी भोंसलेका पक्ष प्रहण किया और कभी पेशवाका। अर्थात् उसने रुख देखकर बर्ताव किया और इससे पूरा लाभ उठाया। पूना और नाग-पुर दरबारोंमें जो आपसी कलह वर्तमान था, उससे लाभ उठानेमें उसने जरा भी लापरवाही नहीं की।

राक्षसभुवनका युद्ध । माधवराव पेशवाके विरुद्ध निजामअलीने भोंस-छेसे सुछह कर छी। इस समाचारके पाते ही पूनाके कर्ता धर्ता नाना फड़नवीसने सिंघिया, गायकवाड़ आदि अन्य मराठे सरदारोंको साथ लेकर हैदराबादपर चढ़ाई कर दी। उधर जानोजी भोंसलेने निजामअलीका पक्ष प्रहण किया, क्योंकि कहा जाता है कि स्वयं भोंसले पेरावा बनना चाहता था । भोंसले और निजामने मिलकर अन्य मार्गसे पूनापर आक्रमण किया । उस समय पेशवाकी सेना हैदराबादकी ओर रवाना हो चुकी थी, इसलिए उनको राजधानी खाली मिली । उन्होंने वहाँ पहुँचकर पूनाको छूट लिया और आग लगवा दी । वहाँसे लीटकर पुरंदरसे होते हुए ये लोग गोदावरी तटपर ठहर गये । उधर पेशवाकी सेनाने भी हैदराबादकी वही दशा की जो कि भोंसले और निजामने मिलकर पूना की थी। ज्यों ही पेशवाकी सेना वापिस छौटी, त्यों ही राक्षसभुवन नामक स्थानमें दोनों पक्ष लड़नेके लिए उद्यत हो गये। निजामअली स्वयं तो नदी पार करके औरंगाबाद चला गया और भोंसलेने लालचवरा होकर निजामका साथ छोड़ दिया । इसलिए अकेले विदृल सुन्दर\*को पेरावासे लड़ना पड़ा और उस युद्धमें वह १० हजार सैनिकोंके सहित मारा गया। अन्तमें निजाम-

<sup>\*</sup> विट्ठल पण्डित । इसकी गणना महाराष्ट्रके ३॥ राजनीतिज्ञ विद्वानोंमें थी । यह जातिका देशस्थ ब्राह्मण था और इसे प्रतापवन्तकी पदवी मिली थी ।

अछीने ६० लाख रुपये आयका प्रान्त पेरावाको देकर सुलह कर ली। (ई० स० १७६५)

पेशवाका आक्रमण । औरंगाबादकी सुलहसे ३२ लाख आयका प्रान्त जानोजीको दिया गया था । रघुनाथराव दादाके प्रकरणमें गायक-वाइके समान भोंसलेका भी हाथ था, इसलिए गायकवाइसे २३ लाख रुपये माधवरावने दंड लिया था । लेकिन वह जानोजीसे बदला लेनेका मौका देखता ही रहा, क्योंकि पूना जलानेकी घटनाको वह भूला नहीं था । हैदर अलीसे सुलह हो जाने पर पेशवाने गोंड्वानेपर आक्रमण करनेकी तैयारी की । निजाम अली भी विश्वासघातका बदला चुकानेकी ताकमें था, इसलिए उसने भी पेशवाकी सहायताके लिए रुकनउद्दौला और रामचंद्र जाधवको ७-८ हजार सेनाके साथ भेज दिया । पिराजी नायक निवालकरने भी इस समय पेशवाका साथ दिया । इसप्रकार ६० हजार सेना एकित्रत करके पेशवाने वाशिम और कारंजाके रास्तेसे × बरारमें प्रवेश किया । उस समय भोंसलेके सूबेदारने बरारमें पेशवाको रोकना चाहा; किन्तु उसके मारे जानेपर उसका भतीजा विद्वल बल्लाल नागपुर चला गया ।

<sup>¶</sup> रघुनाथराव। यह पेशवा माधवरावका चना था। बालाजीरावके मरनेपर चना भतीजेका आपसी राज्यसम्बन्धी झगड़ा खड़ा हो गया था। माधवरावका पक्ष प्रबल होनेके कारण यह नाना फड़नवीसकी रायसे घोपड़के किलेमें (पूनाके निकट) नजरबन्द रखा गया था।

<sup>×</sup> ऐतिहासिक लेख-संग्रह भाग ३, लेखांक ७८१, ७८२। ई० स० १७६९ के जनवरी मासमें निम्नलिखित स्थानोंसे पेशवाका प्रवास हुआ था—बीड, पाथरी, नइसी, बामनी, कलमनुरी (वाश्विम), मंगरल पीर, पिंजर, कारंजा, अमरावती, बरुड, आमनेर, भंडार, नागपुर और पांढरकवड़ा।

यह समाचार मिळते ही जानोजीने देवाजीपन्तको पेशवासे मिळ-नेके लिए भेज दिया, तािक सुल्ह हो जाय; परन्तु पेशवाने देवाजीपन्तकी एक भी बात न सुनी, उल्टा उसे बन्दी बनाकर अपने साथ रख लिया | फिर भी वह अपने मािळकको पत्र भेजकर बरा-बर सूचना देता रहा | जानोजी भी समय देखकर चारों भाइयोंको एक-त्रित करके रामटेककी ओर चला गया और सारी सम्पत्ति तथा बाल-बच्चोंको उसने गािवलगढ़ मेज दिया | उधर रामटेकके समीप छत्तीसगढ़से आकर बिंबाजी भी मिल गया | पेशवाने बरार भरमें छट-मार ग्रुष्ट कर दी और वहाँ भोंसलेकी जो जागीर और हक थे उन सबको जब्त-कर लिया | उस समय ऐसा जान पड़ने लगा कि बरारसे भोंसलोंका अधिकार ही उठ गया है |

पेशवाके कर्मचारी गोपालराव और रामचंद्र गणेशने आमनेरका किला सर करके छूट लिया और फिर बरुड, मंडारा आदिको छूटकर नाग-पुरमें प्रवेश किया। पेशवाने नागपुरको छुटवाकर जलवा दिया। सारा नगर वीरान हो गया। वहाँसे पेशवाने पांढरकवड़ामें छावनी डालकर बीनीवालोंकी फोजको चाँदा सर करनेकी आज्ञा दी। इस समय मोंसले चाँदाका सारा भार महिपतरामको सौंपकर माहूरकी ओर चले गये थे। जानोजीका विचार था कि यदि पूनाको शह देनेका डर बताया जाय, तो संभव है कि पेशवा चाँदा छोड़कर उस ओर रवाना हो जाय। क्यों कि पेशवाको सबसे अधिक भय रघुनाधराव दादाका था। इसी समय देवाजी पन्तकी प्रेरणासे महिपतरावका एक बनावटी पत्र, जो देवा-जीपन्तको भेजा गया था, चौकीपर पकड़वा दिया गया। उसका आशय यह था कि " जबतक भोंसले पूनाके समीप न पहुँचगे, तबतक दस पाँच दिन तक हम बराबर किलेको लड़ावेंगे। आप भी (देवाजी

पन्त ) पेशवाको चाँदा हस्तगत करनेकी राय देते रहें, ताकि भोंसले निर्विन्नतापूर्वक पूना पहुँचकर रघुनाथरावकी सहायता कर सकें।"

इसी मौकेपर बरारसे भी पेशवाको समाचार मिळा कि भोंसळे पूनाकी ओर जा रहे हैं। बस काम बन गया। पेशवा और उसके सळाहकार घवड़ा उठे। सेनामें भी हुळुड़ मच गया कि भोंसळे पूनेको जळाकर रघुनाथरावको छुड़ावेंगे। पेशवाको यह भी भय था कि यदि वह छूट गया, तो परिस्थिति बिकट हो जायगी, क्यों कि उसे यह माळूम था कि सतारेके अन्य मराठा सामन्त और अँग्रेज तक उसकी सहायता करेंगे। इन विचारोंसे व्याकुळ हो कर पेशवाने चाँदा सर करनेकी परवाह न करके गोपाळराव और रामचंद्र पटवर्धनको २५ हजार सेनाके साथ भेज दिया और आप भी पीछे चळ पड़ा।

यह उत्तेजनापूर्ण खबर जिस समय पूनामें फैली, उस समय सारी प्रजा घबड़ा उठी । लोग बाल-बच्चोंको ले लेकर भागने लगे । कहते हैं कि लोगोंने इस समय एक एक मीलके लिए पन्द्रह पन्द्रह रुपये तक गाड़ी-भाड़ा चुकाया । नाना फड़नवीस स्वयं पेशवाके बाल-बच्चे तथा खजाना । सिंहगढ़ ले गया ।

चाँदाका घरा उठते ही भोंसळोंने अपना रास्ता भी बदल दिया और मुगलाईमें (हैदराबाद राज्यमें) पेशवाकी सेनाको मुलावा दिया। अन्तमें जब दोनों पक्ष इस झगड़ेसे ऊब गये, तब देवाजीपन्तके द्वारा पेशवाने मुलह कर ली। इस मुलहको कनकापुरकी मुलह कहते हैं। \* (ई० स० १७६८–६९)

<sup>\* (</sup>१) ई० स० १७६३में पेशवाने जानोजीको ३२ लाख रुपयेकी जागीर दी थी, जिसमेंसे ई० स० १७६६ में २४ लाखकी जागीर वापिस छीन ली गई थी। अब इस सुलहसे वह ८ लाखकी जागीर भी वापिस दे दी गई।

बंगालकी राजनीति । जानोजीका अधिकांश समय गृहकलह और पेशवासे छड़नेमें बीता, इसलिए बंगालकी ओर वह उचित रूपसे छक्ष्य न दे सका और अँग्रेज कम्पनीको अपना मतलब गाँठनेका सुअव-सर मिलता गया । यदि भोंसले सिराजउद्दौला-प्रकरणमें राजनीतिक दृष्टिसे कार्य करते, तो संभव है कि अँग्रेजोंकी परिस्थिति आज कुछ और ही होती । ई० स० १७५१ की सुलहसे बंगालके नवाबकी सहायता करनेका भोंसलेको हक्ष था; किन्तु ई० स० १७७२ तक जानोजीको उस ओर लक्ष्य देनेका अवसर ही न मिला। अतएव लार्ड क्लाइवको अपना ध्येय सफल बनानेका मौका मिल गया।

कटकका सूवेदार शिवभट साठे चतुर था; किन्तु उसके पास नाममात्र सेना रहती थी। अछीवदींखाँके मरनेपर भोंसळेको १२ छाख

<sup>(</sup>२) अक्कलकोटके भोंसलेका (बरारमें) जो इक भोंसलेने जब्त किया था, वह वापिस किया जावे।

<sup>(</sup>३) सूबा औरंगाबाद तथा मुगलाईसे फौजीखर्च तथा घास दानेका हक भोंसले जबरदस्तीसे वसूल न करें। उसको पेशवाके कर्मचारी वसूल करके जानोजीको दिलावें। यदि उसके लिए मुगलाई राज्यसे कोई प्रतिबंध हो तो उस अवस्थामें भोंसले स्वयं उस हकको वसूल करें।

<sup>(</sup>४) आवश्यकतापर भोंसळेको सैनिकोंसहित पेशवाकी सेवामें आना होगा।

<sup>(</sup> ५ ) भोंसलेकी सेना घटाना और बढ़ाना पेशवाकी रायसे होगा।

<sup>(</sup>६) षड्यंत्रकारियोंकी सहायता न की जाय।

<sup>(</sup> ७ ) अन्य रजवाडोंसे सम्बन्ध करनेके अवसरपर भोंसले पेशवाकी राय लें।

<sup>(</sup>८) पेशवाको प्रतिवर्ष ५ लाखका नजराना दिया जावे।

<sup>(</sup>९) उत्तर भारतके लिए पेशवाकी सेना पूर्वपरम्पराके अनुसार जिस मार्गसे जाती थी, उसी मार्गसे आगे भी जावे।

<sup>(</sup> १० ) भोंसलेके गृह-कलहमें पेशवाकी ओरसे प्रोत्साहन न दिया जाय।

<sup>(</sup>११) भोंसळेपर कोई परचक आजावे, तो उसका निवारण पेशवाकी ओरसे हो।

रुपये चौथका मिलना बन्द हो गया । यदि भोंसले इस ओर लक्ष्य रखते, तो संभव था कि मीरजाफरकी ओरसे जो हक कम्पनीको मिला था. वही हक जानोजीको आसानीसे मिल जाता । क्योंकि मीरजाफर खयं अँग्रेजोंसे ऊब उठा था। यदि किसी देशी रजवाड़ेकी सहा-यता मिल्रती, तो वह अँग्रेजोंको कदापि न बढ़ने देता। जिस समय उसको पदच्युत करके बंगालकी नवाबी मीरकासिमको सौंपी गई, उस समय भी भोंसलोंको ' चौथ ' न मिली । शिवभट साठेके अधिकारमें बालेश्वर, कटक, पुरी इन परगनोंके साथ मयूरमंज, सिंहभूमि, बनई, संबलपुर आदि रियासतें थीं । ४ वर्ष बीत जानेपर भी जब चौथ न मिली, तब साठेने मिदनापर और बरद्वानमें उपद्रव करनेका डर बताना चाहा. किन्त कम्पनीकी ओरसे जानसन और कप्तान नाक्सके पहुँचते ही भटजी भाग-खड़े हुए × । क्योंकि उस समय उस इलाकेपर कम्पनीका अधिकार हो गया था। । भटजीकी कमजोरीको देखकर उसके आश्रित जमींदारोंने भी कम्पनीके प्रति निष्ठा प्रकट की । बंगालके नवाबकी दशा भी अच्छी न थी । कम्पनीके नियंत्रणसे वह हिल भी नहीं सकता था । भटजीके पास डर बताकर चौथ वसूल करनेकी सामग्री न थी, इससे उन्होंने केवल खरीतोंसे काम निकालना चाहा: किन्तु इस कलामें अँप्रेज लोग भटजी कईगुना बढ़कर थे।

सुलहके अनुसार भोंसलेको उड़ीसापर हक प्रस्थापित करनेका अधि-कार भले ही न रहा हो; किन्तु उनके हाथमें शक्ति थी, इस कारण उड़ीसा प्रान्तके विषयमें अलीवर्दीखाँ, सिराजुदौला और मीरजाफरने कोई आक्षेप नहीं किया और अँग्रेजोंके हाथमें अधिकार आनेके पूर्वतक चौथकी रकम

<sup>×</sup> Calendar of Persian Correspondence, Vol. 1, page 884.

<sup>†</sup> Calendar of Persian Correspondence, Vol. 1, page 900-8.

बराबर पटती रही । इसके बाद जब यह रकम न पटाई गई, तब जानो-जीने मुसल्जिदीनमुहम्मदखाँ और गंगानायकको चौथका तकाजा करनेके लिए कम्पनीके पास भेजा; परन्तु अँग्रेज कम्पनीको उस समय अकालका बहाना मिल्ल गया और उसने उत्तर दिया कि इस अवस्थामें तकाजा न किया जाय।

कम्पनीकी प्रबल इच्छा थी कि उड़ीसापर अधिकार कर लिया जाय । मद्रास और बंगालके बीच कटकपर भोंसलेका अधिकार रहना उसके लिए असुविधाजनक था, इसलिए गवर्नर व्हिन्स्टार्टने भोंसलेकी चौथसे मुक्ति पानेके लिए नवाब मीर कासिमको उड़ीसापर आक्रमण करनेकी सलाह दी।\* किन्तु नवाबने कुछ कारण बतलाकर यह कार्य नहीं किया। आखिर ई० स० १७६३ के बीतते बीतते जानोजीने अपने गोविन्दराव नामके एक प्रतिनिधिके द्वारा गवर्नरके पास यह संदेशा भेजा कि "मैं पंतसचिवकी आज्ञासे शीघ्र ही बंगालपर आक्रमण कहूँगा॥।" किन्तु जान पड़ता है कि इसी बीच पेशवासे झगड़ा छिड़ जानेसे जानोजी इस ओर लक्ष्य न दे सका।

शिवभटके पास सैनिक बल कम होनेसे उसका राजनीतिका बल दिन-पर दिन घटता ही गया और यहाँतक कि उसके मांडलिक जमींदार राजा सतरामरायने उसको परास्त करके कटक हस्तगत करनेके लिए गवर्नरसे सहायता माँगी; परन्तु दैवयोगसे इस समय कम्पनी मीर कासिमसे झगड़नेमें× लगी हुई थी, इसलिए गवर्नर इस प्रकरणमें कोई सिक्रय, सहानु-

<sup>\*</sup> Grant Duff, I, page 650.

<sup>¶</sup> Calendar of Persian Correspondence, Vol. 1, 1536.

<sup>×</sup> मीर कासिमने जब देखा कि उसे बंगालमें कोई सहारा न रहा, तब वह कम्प-नीके सहायक और अपने अंतस्थ शत्रु जगतसेट महताबराय, राजा स्वरूपचंद राजा रामनारायण, राजा राजवल्लम और उसके पुत्र उमीदरामको पटनेमें कत्लकरके कम्पनीसे लड्ड झगड्कर अवधकी ओर भाग गया।

भूति न दिखला सका । यदि उस समय यह आपत्ति न होती, तो संभ-व था कि अँग्रेज कटक प्राप्त करनेके लिए उस राजाकी सहायता करते । लॉर्ड क्वाइवने कम्पनीके डायरेक्टरोंके पास ई० स० १७६७ में इस विषयपर जो मन्तव्य भेजा था, उसके अनुसार वह यहाँतक तैयार था कि १६ लाख रुपयेपर कटक और बालेश्वर प्रान्तकी जमींदारी प्राप्त कर ली जाय । ‡

ई० स० १७६४ के लगभग जानोजीने शिवभट साठेका सारा अधिकार भवानीपन्त काळुको \* सौंपनेकी आज्ञा दे दी, इसपर भटजीने

İ लार्ड क्लाइवका मन्तव्य इस प्रकार था—We shall pay 16 lakhs upon condition that he should appoint the Company, zamindar of the Balasore and Cuttack countries which though at present are of little or no advantage to Janoji, would in our possession produce nearly sufficient to pay whole amount of the Chouth. Whatever the deficiency may be, it will be over-balanced by the security and convenience we shall enjoy of free and open passage by land to and from Madras, all the countries between the two presidencies being under our influence. But I would not by any means think employing force to possess ourselves of these districts; the grant of them must come from him with his own consent and if it cannot be obtained we must settle the Chouth upon the most moderate terms we can."

\* भवानीपन्त काछ्,। यह वाश्विमका निवासी था और पहळे हैदराबाद रिया-सतका कर्मचारी था। इसकी चतुरता देखकर भोंसळेने इसे निजामसे माँग लिया था। जानोजीके समयमें यह उड़ीसाकी सुबेदारीपर तैनात'था। वहाँसे वापिस विद्रोह मचाना चाहा; किन्तु भवानीपन्तके पास काफी सेना होनेके कारण उसका कार्य फछीभूत न हो सका। कम्पनीकी ओरसे भी छाई क्षाइवने भटजीके विद्रोहको दबानेके छिए सिक्रिय सहानुभूति दिखर्छाई। इसी समय जानोजीने चौथकी माँगके छिए रघुनाथपन्त नामक एक प्रतिनिधिको भेजा। गरज यह कि कम्पनी उड़ीसा प्राप्त करनेके छिए तड़प रही थी और जानोजी उड़ीसा न देकर चौथ प्राप्त करना चाहता था। इस अवसरपर गवर्नरने चौथकी माँगको यह कहकर टाछ दिया कि मीर कासिमके झगड़ेमें सारा देश बरबाद हो गया है, इस कारण इस समय चौथकी माँग स्थिगत कर दी जाय। श भवानीपन्त पैसेसे तंग होने छगा, उसे बंगाछकी चौथ मिछनेकी आशा न रही। ऐसी अवस्थामें उसने सैनिकोंका खर्चा उगाहनेकी नियतसे अपनी सेनाको बेटागढ़, नीछिगिर, मयूरमंज, हरिहरपुर, रामपुर आदि जमींदारियोंमें छोड़ दिया। इसका फछ यह हुआ कि उड़ीसा प्रान्तके जमींदार भोंसछोंकी अधीनतासे ऊब उठे।

नवाब मीरजाफरके पश्चात् नज्मउद्दौळा बंगाळका नामधारी नवाब बन गया और कम्पनीको दिल्लीके सम्राटसे **बंगाळकी दीवानी** मिळ गई। ई० स० १७६५ के फरवरी मासमें गवर्नरने नायब नाजिम नंदकुमारको पदच्युत करके मुहम्मद रजाखाँको उस पदपर नियत कर दिया। ई० स०

आनेपर इसपर १ लाख रुपये खा जानेका अभियोग लगाया गया; किन्तु साबाजी भोंसलेने इसका पक्ष लिया, इस कारण यह उस अभियोगसे बरी हो गया। साबाजिक शासनकालमें यह वख्शी (सेनापति) के पदपर तैनात हुआ और इसका पुत्र यशवंतराव दीवानके पद तक पहुँच गया। इस वंशके 'मोकाशा' हकके मौजे सीताबर्डीके युद्धके पश्चात् रेसीडेण्टने जब्त कर लिये हैं।

<sup>¶</sup> Calendar of Persian Correspondence, Vol. 1-2434.

१७६५ के दिसंबर मासमें जानोजीने गवर्नरको एक पत्र\* भेजा, जिसका आराय यह था—''यरा और उत्कर्ष विश्वासयुक्त करारके पाळनपर निर्भर है और कलिके इस चतुर्थ चरणमें खास करके यह गुण अँप्रेजोंमें देखा गया है। मीर कासिम जिस समय अपनी सम्पत्तिके सहित वजीरसे जा मिळा था, उस समय हमने गवर्नरकी सूचनाके अनुसार अपनी नीति स्थिर रक्खी थी । मीर कासिमके सेवक हाथी, जवाहिरात और ३० छाखकी ह़ंडी देकर यह चाहते थे कि उन्हें उड़ीसामें आश्रय दिया जाय । क्योंकि उनका विचार था कि उड़ीसामें सेना एकत्रित करके बंगालपर पनः आक्रमण किया जाय: किन्तु हमने मित्रताके छिए तथा गवर्नर व्हन्सि-टार्टके अभिवचनपर विश्वास रखकर उनकी सहायता करनेसे इन्कार कर दिया । अँग्रेजोंको युद्धमें ( बक्सरमें ) विजय मिले दो वर्ष बीत रहे हैं; किन्त हमारा हिसाब तय नहीं किया गया। दो लाख रुपये तक आपसे न भिजवाये गये और इस तरह आपसी करार तोड़ा गया। अनेकों छड़ा-इयाँ, २२ सामन्तोंकी मृत्यु, ५० सहस्र सैनिकोंकी आहुति और १२ वर्षकाः अविश्रांत परिश्रम करनेपर चौथका हक हमने प्राप्त किया है; इसलिए वह हक हम यों ही नहीं छोड़ देंगे।"

इस प्रकार यह वर्ष भी बीत गया और छार्ड क्वाइव विछायत चछा गया। इस समय जानोजीने जो पत्र भेजा था, संभव है कि वह व्हेरेक्स्ट गवर्नरको मिछा हो। उसमें छिखा था कि "मीर कासिमको सहा-यता न देनेसे अँग्रेज हमारी चौथके जमानतदार हैं, यह समझकर हमने उड़ीसाके छिए (सैनिक व्ययके रूपमें) २० छाख रुपया कर्ज कर छिया है। दो वर्ष बीत जानेपर भी हमारे प्रतिनिधिको कुछ नहीं दिया गया। अभीतक हमने कम्पनीके विपरीत कोई हलचल नहीं की। हमारा प्रति-

<sup>\*</sup> Calendar of Persian Correspondence, Vol. 2, 763.

निधि उदयपुरी गुसाँई\* वहाँपर है। उसको जितनी रकम आप दे सकें दे दीजिएगा।"†

इस पत्रके पूर्व रघुनाथरावके वापिस छौट आनेसे वह पद उदयपुरीको दिया गया था। ई० स० १७६६ में कलकत्तेसे मीरझनले अब्दीन (१) जानोजीसे मिलनेके लिए नागपुर गया था। उसने गवर्नरको जो पत्र भेजा था उसका सार यही था कि जानोजी ४ वर्षकी चौथ माँगता है; किन्तु उड़ीसाके विषयमें कोई उत्तर नहीं दिया गया ×। यह भी वापिस कलकत्तेको छौट गया और कोई निर्णय नहीं हुआ। नवाब सैफुद्दोलाके कर्मचारी मुहम्मदरजाखाँने गवर्नरको सुल्हकी नकलकी नकल बताकर यह विश्वास दिलाना चाहा कि उड़ीसेपर भोंसलेका कोई हक नहीं है। ई० स० १७६८ में भवानीपन्त कटकसे वापिस छौट गया और संभाजी गणेशको कटककी सूबेदारी सौंपी गई। उसने भी चौथके विषयमें गवर्नरको कई पत्र भेजे। जिस समय पेशवाने भोंसलोंपर आक्रमण किया

<sup>\*</sup> उदयपुरी गुसाई । यह एक धनिक सज्जन था । जानोजीके समयमें यह मोंसळेके प्रतिनिधिकी हौसियतसे गर्वनरके पास कलकत्ते भेजा गया था । मुधोजीके शासनकालमें इसने मोंसळेको ५० लाख रुपये कर्ज दिया था । रकम अधिक हो जानेके कारण मुधोजीने इस कर्जके पुरजेको किसी तरह हृदप लेना चाहा । इसके दो पुत्रों (चेलों) मेंसे एक शहरकी किसी वेश्यासे फँसा था । एक दिन वेश्या मार डाली गई और उसके मारनेका अमियोग उदयपुरीके पुत्रपर लगाया गया । मुधोजीने उसे पकड़ना चाहा; किन्तु वह अपने भाईके सहित इसका प्रतिरोध करते हुए सैनिकों द्वारा मारा गया । अभियुक्तने प्रकट रूपसे मुधोजीकी करत्त्राका विरोध किया था; इस बिनापर वह ५० लाखका पुरजा उदयपुरीसे जबर-दस्ती छीन लिया गया । इस प्रकार धनहीन होकर वह नागपुरसे चला गया ।

<sup>†</sup> Calendar of Persian Correspondence, Vol. 2

<sup>×</sup> Calendar of Persian Correspondence, Vol. 2, 221.

था, उस समय उन्होंने कम्पनीकी सहायता चाही थी; किन्तु गवर्नरने यह बात अनसुनी-सी करके टाल दी थी। ‡ कनकापुरकी सुलह हो जाने-पर जिस समय मि० कार्टर बंगालके गवर्नर थे, उस समय भी उनको जानोजीने एक पत्र भेजा था। उसका आशय यह था कि \* "हमारे आपसी झगड़े मिट जानेसे हमें अब इस तरफ अधिक लक्ष्य देनेका अव-सर मिला है। परन्तु जब तक आपका स्पष्ट उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक प्रकटरूपसे हम शत्रुता नहीं कर सकते। शिरस्तेके अनुसार चौथका भेजना आपका कर्तव्य है। और यदि आप चौथ नहीं देना चाहते हैं, तो कृपया उदयपुरीको रुख़सत दे दीजिएगा; क्योंकि फिर उसके वहाँ रहनेकी आवश्यकता ही क्या है? ईश्वरकी कृपासे १२ वर्षका उद्योग कदापि व्यर्थ न होगा।"

मांटसाहबका भ्रमणवृत्तान्त । उपर्युक्त पत्रका भी उत्तर कुशल-ताके साथ दिया गया; किन्तु प्रत्यक्ष रूपसे चौथ न दी गई । ई० स० १७७२ में लार्ड वारेन हेस्टिंग कम्पनीका गवर्नर होकर आया और उसके द्वारा कम्पनीकी नींव भारतमें और भी मजबूतीके साथ जम गई । मि० मॉटने× हीरोंकी खानके अन्वेषणके लिए सम्बल्पुरकी ओर सफर की थी । ई० स० १७६६ में लार्ड क्वाइवने उसे जानोजीसे इस संबंधमें सलाह करनेके लिए

<sup>‡</sup> When, therefore, the Peshva Madhaw Rao attacked Janoji Bhonsle in 1769 A. D. as already mentioned the British turned deaf ear to Janoji's appeal for help.

<sup>\*</sup> Calendar of Persian Correspondence III, page 44.

<sup>×</sup> मि॰ मॉटके पूर्व गवर्नर व्हन्सिटार्टके शासन-समयमें मि॰ मलाक भी सम्बलपुरकी ओर गया था।

नागपुर भेजा था कि उड़ीसाकी जमींदारी किस रार्तपर प्राप्त होगी: किन्तु कटकके सूवेदार भवानीपन्तसे कोई आशाजनक उत्तर न मिळनेसे वह नागपुरको नहीं गया । उधर जानोजी भी निजाम और पेशवासे उधेड़-बुनमें लगा हुआ था । इस कार्यमें सफलता न मिछनेपर वह सम्बलपुरकी ओर गया । इस भ्रमणके सम्बन्धमें उसने जो कुछ लिखा है उसका सारांश इस प्रकार है---२९ मई ई० स० १७६६ को मि० माँट सम्बलपुरके निकट पहुँच गया था। उस समय बहाँके राजाका देहान्त हो गया था और उसका पुत्र अभयसिंह गदीपर बैठनेको था। उसने वहाँपर हीरोंकी जाँच की: किन्तु उसे यह माछम हुआ कि व्यवसाय-दृष्टिसे यह कोई लाभप्रद व्यवसाय न होगा। क्योंकि जिन निदयोंके संगमके ( महानदी और इबके (१) ) निकट हीरे मिलते थे, वहाँपर व्यवसायके लिए विपुल माल मिलना असंभव था । अतएव इस कार्यमें असफल हो अनेकों कष्ट झेलता हुआ वह वापिस लौट गया और उसके दो अँप्रेज साथी रास्तेहीमें मर गये । उसके विवरणसे पता लगता है कि पूर्वीय प्रान्तोंकी प्रजा मराठोंके आक्रमणसे तथा उनकी प्रतिदिनकी छट मारसे त्रस्त हो रही थी । सुवर्णरेखा और बालेश्वरके मध्य कोई १२ चौकियाँ थीं । जगनाथके यात्रियोंसे कर वसूल करनेका कार्य भी यहींपर होता था। जिस समय भोंसळेके सूबेदारको द्रव्यकी जरूरत होती थी, उस समय वह आश्रित जमीदारोंसे सैनिक-बळपर अपना काम निबाह ेलेता था। इसलिए यहाँके जमींदार प्रायः भोंसला-राज्यके भीतरी शत्रु बन गये थे। किसानोंपर तो सभीकी हुकूमत सवार थी। इसलिए भोंसले-शाहीके किस्से अब भी छोग कहते हैं।

जानोजीका पूना जाना । उड़ीसा तथा चौथके पत्रव्यवहारसे जानो-जीके अंतसमयतक कोई फल नहीं निकला । अँग्रेज चौथके सम्बन्धमें चुप्पी ही साधे रहें। ई० स० १७७१ में जानोजी स्वयं पेशवासे मिल-नेके लिए पूना गया। उस समय उसने पेशवासे मुवोजीके ज्येष्ठ पुत्र रघो-जीको अपना उत्तराधिकारी नियत करनेके विषयमें भी परामर्श किया, क्योंिक चार भाईयोंके बीच केवल मुघोजीके ३ पुत्र और ३ कन्याएँ थीं। इस प्रकार रघोजीका दत्तकविधान करनेका निश्चय करके जानोजी पूनासे नागपुरके लिए रवाना हो गया; किन्तु रास्तेमें प्रकृतिके बिगड़ जानेसे गोदावरीके तटपर तुल्जापुरके निकट उसका देहान्त हो गया।\* उस समय उसके साथ मुघोजी और उसका पुत्र रघोजी भी था। रघोजीराव (बापूसाहब) मुघोजीका ज्येष्ठ पुत्र था और व्यंकोजी (नानासाहब) मुँझला तथा खंडोजी (चिमनाबापू) छोटा।

## मुधोजी और साबाजी।

जानोजीके स्वर्गवासके पश्चात् उनकी पटरानी दर्याबाईकी रायसे साम-न्तोंने साबाजीको उत्तराधिकारी बनानेके विषयमें पूनाके पेशवासे पत्रव्य-वहार जारी किया । उस समय माधवरावके स्वर्गवासी होनेसे नारायणराव पेशवाके सिंहासनपर विठलाया गया था । दरबारके कार्यकर्ता नाना फड़-नवीसने मुधोजीके विपरीत साबाजीका पक्ष लिया और साबाजीने भी कनकापुरकी मुल्हके अनुसार राज-काज करनेका अभिवचन दिया ।

अधिकतर चाँदामें रहनेके कारण नागपुर दरबारमें मुघोजीका कोई प्रभाव न था। जानोजीके समयमें मित्रमण्डलने आपसी झगड़ेमें मुघो-जीके विपरीत कार्य किया था, इसलिए उसे भय था कि कहीं हाथमें राज्यके आते ही वह अपना नया सलाहकार मण्डल कायम न करे। प्रारंभमें रानी भी दत्तकके विपक्षमें थी। इस लिए भी सामन्तोंने रानीके

<sup>\*</sup> वैशाख शुक्त १५ सम्वत् १८२९ (ई० स० १७७२)।

विपरीत कार्यवाही करना उचित न समझा । इस प्रकार साबाजी ' सेना-साहब सबा'की गद्दीपर बैठ राज-काज करने लगा और इसे पेशवाने भी मंजूर कर लिया। ऐसी अवस्थामें मुघोजी चाँदा लौट गया और वहाँ रहकर उसने नागपुरके सामन्तोंको अपनी ओर खींचनेका यत किया। उधर पूनामें भी नारायणरावके विरुद्ध रघुनाथरावके षड्यंत्रमें वह सम्मिलित था। ई० स० १७७३ में आकोलाके निकट कुंभारीनामक स्थानमें साबाजी और मुघोजीमें युद्धका मौक़ा आगया था; लेकिन दोनों पक्षके सरदारोंने मिलकर यह तय कर दिया कि रघोजी मसनदपर बिठलाया जाय और दोनों मिलकर राज-काज करें। परन्तु यह व्यवस्था शीघ्र ही टूट गई; क्योंकि इसी समय हैदराबादकी सेना छेकर धबसा <sup>¶</sup> नामका एक सरदार आ पहुँचा । इसलिए साबाजीने भवानीपन्तकी सलाहसे मुधो-जीपर आऋमण करके अपने भाग्यका निबंदेरा कर छेना चाहा । उस समय मुघोजीने इलिचपुरके नवाब इस्माइलखाँ × की सहायतासे हैदरा-बादकी सेनासे युद्ध किया; किन्तु इसी बीच यह समाचार पहुँचा कि रघुनाथरावकी प्रेरणासे नारायणराव पेशवा मार डाळे गये । इससे साबाजी और उसके सहायक हतवीर्य हो गये; क्योंकि रघुनाथराव मुघोजीके अनुकूळ था और उसने व्यंकटराव काशी नामक सरदारको रघुनाथरावसे गुप्त मन्त्रणा करनेके लिए पूना भेजा था । नारायणरावके मारे जानेपर \* रघु-

<sup>¶</sup> धवसा इब्राहीमवेग, हैदराबाद रियासतके अन्तर्गत नरवलका सूबेदार था।

<sup>×</sup> इस्माइलखाँ इलिचपुरका पहला नवाब था। इसके पिता सुलतानखाँ और चचा सरमसखाँ अफगानिस्तानसे आकर देवगढ़में बसे और फिर वहाँसे वे नौकरी छोइ इलिचपुर चले गये। उस समय वहाँका मुगल नाजिम अली मरदानखाँ था। ई० स० १७५८ में इस्माइलखाँको इलिचपुरकी नवाबी सौंपी गई।

<sup>\*</sup> जयनामसंवत्सरकी भाद्रपद त्रयोदश्लीको नारायणराव मारा गया।

नाथराव पेशवा हुआ और उसने मुघोजीको पूना बुछानेके छिए खास निमं-त्रण भेजा । तदनुसार मुघोजीके वहाँ पहुँचनेपर उसके पुत्र रघोजीको रघुनाथरावने जानोजीका सम्पूर्ण हक सौंपकर स्वयं अपने हाथों उसका तिछक कर दिया ।

पाँचगाँवकी लड़ाई । पूनासे बिदा होते समय नवीन पेशवाने मुघोजीके साथ उसकी रक्षाके लिए मुहम्मद यूसुफखाँके \* नेतृत्वमें पाँच हजार सेना दी । ई० स० १७७४ की वर्षा बरारमें व्यतीत कर मुघोजी ई० स० १७७५ के जनवरी मासमें नागपुरके लिए रवाना हो गया । उघर साबाजी भी अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा और दोनोंका मिलाप पाँचगाँवकी समरभूमिमें हुआ । यहींपर साबाजी मारा गया और उसका दीवान भवानीपन्त काळ घायल हो गया । तब नागपुरमें मुघोजीको रोकनेकी ताकत किसीमें न रही । अतएव रघोजी द्वितीयका राज्याभिषेक आनंदके साथ संपन्न होगया ।

मुघोजी और कम्पनी । जानोजीके समयमें बंगालकी चौथका झगड़ा ज्योंका त्यों पड़ा रहा । उसके बाद मुघोजी और साबाजी ई० स० १७७५ तक आपसमें लड़ते रहे । तब तक कम्पनीका बंगालपर पूर्ण स्वामित्व हो गया । ई० स० १७७३ में कटकके सूवेदार राजाराम मुकुन्दकी सलाहसे साबाजीने बेनीरामको अपने प्रतिनिधिके तौरपर वारेन हेस्टिंगके पास भेजा; परन्तु उसका भी कोई

<sup>\*</sup> नारायणराव पेशवाके मारनेवालोंमेंसे एक था।

<sup>¶</sup> भवानीपन्तने अमरावतीकर भोंसले शिवाजीकी सहायतासे बरारमें विद्रोह मचानेका यत भी किया था।

फल नहीं हुआ। पूनामें रघुनाथरावका ऐश्वर्य पुराने कर्मचारियोंसे न देखा गया। तब उन लोगोंने नारायणरावके पुत्र सवाई माध्वरावको पेशवाईकी गई।पर बिठलानेका यत्न किया और उसमें वे क्रतकार्य भी हुए। जब सारे मराठा सामन्तोंने रघुनाथरावका साथ छोड़ दिया, तब उसने बम्बईके अँग्रजोंकी सहायतासे अपना मनोरथ पूर्ण करना चाहा; किन्तु कलकत्तेके गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग इस नीतिके विरोधी थे। उन दिनों युरोपमें फेंच और अँग्रजोंका युद्ध छिड़ गया था। इसलिए उसे यह भय था कि कहीं भारतके फान्सीसी पूनाके मन्त्रिमण्डलसे अपना समझौता न कर बैठें। अतएव वारेन हेस्टिंगने मुघोजीसे मित्र-ताका बंधन दृद्ध करना चाहा; क्योंकि उस समय भोंसला-राष्ट्र भारतके बलशाली राष्ट्रोंमेंसे एक था×। १० जुलाई सन् १७७८ को हेस्टिंगसाह-बने मुघोजी भोंसलेसे सुलहको दृद्ध करनेके लिए मि० अलेकजेंडर इलि-यटको प्रतिनिधिकी हैसियतसे भेजा। इतना ही नहीं, उसने मुघोजीकी महत्त्वाकांक्षा सतारेकी गद्दीके लिए (मराठा साम्राज्यके सर्वे सर्वा बननेके लिए) प्रज्वलित करनेका भी प्रयत्न किया।

(History of Marathas, Vol. 2, pp. 3887.)

<sup>×</sup> इस विषयपर प्रान्ट डफ इस प्रकार लिखते हैं---

<sup>&</sup>quot;It had for its object an alliance with Modaji agains the Poona ministers, for the purpose of attaining permanent place and complete security to the company's possessions, against the attempts of France, by establishing and upholding Modojee Bhonsle as Raja of all Marathas. Mr. Hastings, in the plan, was precisely adopting the scheme originally suggested by Vithalsunder the minister of Nizam Ally.

वारेन हेस्टिंगने इस अत्रसरपर जो मिनिट (Minute) लिखा था; उसमें भोंसले-विषयक नीतिका वास्तविक रहस्य प्रकट होता है। \* अँग्रेज़ राजदूत अन्य सहकारियोंके सहित १० अगस्तको कटक पहुँचा और ११ वीं तारीखको नागपुरके लिए रवाना हुआ; परन्तु सारंगढ़ राज्यके निकट पहाड़ी आबहवाके कारण उसका अन्तकाल हो गया। उस समय आस-पासके राजाओंके प्रतिकूल होते भी सारंगढ़के राजा विश्वनाथ सहायने उदारतापूर्वक इलियटके शवको दफ्तनानेके लिए स्थान दिया। १ इलियटकी

¶ इलियट। नंदकुमारके अभियोगमें २० वर्षकी अवस्थामें इसने दुषिमायाका काम किया था। यह फारसी और हिन्दुस्थानी भाषाओंसे पूर्ण परिचित था। ई० स० १७७७ में विलायतमें यह हैस्टिंगका प्राइवेट सेकेटरी था। १२ सितंबर १७७७ को २६ वर्षकी अवस्थामें इसका देहान्त हो गया।

<sup>\*</sup> वारेन हेस्टिंगने ९ तारीखको अपने मिनिटमें इस प्रकार लिखा था-

<sup>&</sup>quot;A constant intercourse of letters and in some degree confidential, has been kept up between us. On false rumour of the death of Ram Raja, foreseeing the use which might be made of this diversion in the Maratha policy, I employed the agency of the Vakil to excite the ambition of Mudhoji to aspire the sovereign authority which such an event, then probable at least from the uniform state of Raja and the destructions at Poona, seemed to present to him; and I intimated the same advice in a letter which I wrote at the same time to Diwarkar Pandit, the minister of Mudhoji Bhonsle and the man whose counsels have long guided the affairs of that Government.

अंतिम क्रिया करके मेसर्स रॉबर्ट कॅम्पंबेल और अंडरसनने रतनपुर,लांजी, तिरोड़ा और थारसाके रास्ते नागपुरके लिए सफर की। कन्हानके तटपर पंडित बेनीरामने इनका खागत किया। उसी समय ॲंप्रेजोंद्वारा पांडी-चेरीके हस्तगत होनेका समाचार आया। कर्नल लेसलीका देहान्त हो जानेसे वह पद कर्नल गोडार्डको दिया गया जिसकी छावनी होशंगाबादमें थी। कर्नलने लेस्टनेंट डानियलको मि० इल्यिटके स्थानपर नियुक्त करके मेजा था। दिसंबर तक ये लोक नागपुरमें रहे, किन्तु मुघोजीने हेस्टिगकी सलाइकी ओर कोई लक्ष्य नहीं दिया और न उसने पेशवा सवाई माधवरावके विरुद्ध जाना चाहा। अतएव इस डेप्यूटेशनका कोई उपयोग न हुआ। संभव है कि जिस बुनियादपर हेस्टिगने अपनी नीति खड़ी की थी, वह त्रुटियोंसे परिपूर्ण हो और उस बुनियादका रखनेवाला शायद मुघोजीका प्रतिनिधि बेनीराम हो।\*

## × लेफ्टनेंटने इस प्रकार लिखा है-

All business is managed by the Diwan (Diwarkar Pant).......There is even room to believe he may have entered into negotiation of very secret nature with the Poona Ministers, who are Brahmins like himself, nor do I imagine it can be his wish to see the power of the Brahmins totally annihilated which would be the inevitable consequence of placing a Rajput of the authority of Modhoji on the throne of Satara.

<sup>\*</sup> Mudhoji's agents doubtless were responsible for misleading Hastings.

गुप्त मंत्रणा । बरारमें पेरावाक जो निजी महाल (जागीर) \* थे, उनके हकके विषयमें मोंसले कुछ न कुछ झगड़ा किया ही करते थे । पेरावाके कमाविरादारोंसे मोंसलेको चौथ और घासदाना आदिका हक नहीं मिलता था, लेकिन पेरावाके अधिकारमें आनेके पूर्व यह हक उनको मिलता था । उनका आक्षेप यह था कि ये महाल स्वराज्यके अन्तर्गत नहीं हैं, इस कारण इनपर हमारा हक कायम रहना चाहिए, ये पेरावाकी निजी सम्पित्त हैं । ई० स० १७९९ में देवाजीपन्तने पूना पहुँचकर यह हक पेरावासे मंजर करा लिया था । उसी समय पेरावाने यह गुप्त मन्त्रणा की कि मोंसले, सिन्धिया, निजाम, हैदर आदि सारे प्रबल शासक मिलकर एकसाथ अँग्रेजोंपर आक्रमण करें और उन्हें भारतसे निर्वासित कर दें । इस सम्बन्धमें पक्की लिखा पढ़ी भी हो गई।

बंगालपर चिमनाबापूकी चढ़ाई। इसी मशिवरेके अनुसार ई० स० १७८९ में दशहरा हो चुकनेपर मुधोजीने ३०—४० हजार धुड़सवा-रोंके साथ चिमनाबापूको बंगालकी ओर भेजा। पूनाके नाना फड़नवीसका एक प्रतिनिधि (लाला सेवकराम) कलकत्तेमें रहा करता था। उसके दो

<sup>\*</sup> पेशवाकी जागीर-उमरखेड़ (महाल) अमडापूर, खेरड़ा, मेहकर, सिंधखेड़ आदि परगने ।

<sup>†</sup> कर्नल गोडार्डने बम्बई सरकारको (३० सितंबर स० १७७९ को) इस प्रकार सुचित किया था-

The Ministers (at Poona) and Sindia in conjunction with Haider, Nizam Ali and Mudhoji Bhonsle mean to make a general attack upon the English at their several settlements and have entered into, and sealed, written agreements for the purpose.

पत्र उपळव्य हुए हैं,× जो नानाफड़नवीसको भेजे गये थे। उनसे इस प्रकरणका बहुत कुछ खुळासा हो जाता है।

पहला पत्र है १० अक्टूबर सन १७८० का। उसका अनुवाद इस प्रकार है—'' भोंसलेके प्रतिनिधि बेनीरामपन्त तथा रघनाथरावके वकील (प्रतिनिधि) ने बड़े साहबको (हेस्टिंगको) दक्षिण प्रान्त प्राप्त करनेकी ओर आकृष्ट किया है । उनका मानस किसी प्रकार दक्षिणमें प्रवेश करनेका है। सरकारके (पेशवाके) सामन्तोंकी सुस्ती और विरो-धको देखकर गतवर्ष २॥ करोड़ रुपये जलमार्गसे कर्नल गाडर (गोडार्ड) के पास गुजरातपर अधिकार जमानेके लिए भेजे गये थे। राजेश्री चिमनाबापू मोंसले ज्येष्ठमासमें ३० हजार सैनिकोंके सहित कटक पहुँच गये थे । उनके पहुँचनेपर बड़े साहबने बेनीरामसे पूछा था कि भोंसलोंकी सेना यहाँ क्यों कर आई है; वे तो हमारे मित्र हैं ? इसके प्रत्यत्तरमें उसने कहा था कि वे पेरावाकी आज्ञासे यहाँपर आये हैं: किन्त वे किसी प्रकारका उपद्रव न करके वापिस छौट जायँगे । इतनेपर भी खबरदारीके लिए बड़े साहबने जॉन आपटन, मेगफरसन और अन्य दो कर्नळोंके साथ ७ पळटनें खाना कर दी हैं। ये लोग मिदनापुर और जलेस-रकी ओर गये हैं और बालेश्वर तक भोंसलेकी छावनी है। कर्नल बेली तीन 🐬 लाखकी हुंडी लेकर उनके पास गया है; किन्तु चिमनाजी राजी नहीं हुआ है। इसपर बड़े साहबेक पत्रके साथ बेनीरामने अपना पत्र भोंसलेके पास इसलिए भेजा है कि वह यहाँपर किसी प्रकारका उपद्रव न करे। वरद्वान और मकसूदाबादके निवासी भोंसलेके आगमनसे भाग रहे हैं।

<sup>×</sup> ये पत्र निर्णयसागर प्रेस बम्बई द्वारा प्रकाबित मराठी 'इतिहाससंग्रह 'में छप चुके हैं।

(इसके आगे हेस्टिंग और फ्रांसिसके आपसी झगड़ेका वर्णन है।) १ माससे यहाँपर बराबर सलाह हो रही है; उसमें बेनीराम भी है। चिमनाजीने बेनीरामपन्तको अपने पास बुलवाया है और बड़े साहब भी उसे तसिफया करानेके लिए भेजना चाहते हैं। लेकिन ९ दिन हो चुके, वह नहीं गया और उसने भाई विश्वंभरपन्तको भेजनेका प्रबन्ध किया है। देखें आगे क्या होता है।"

दूसरा पत्र ३ जुलाई सन् १८८१ का मिला है। इसमें भी भोंस-लोंके सम्बन्धका पूरा विवरण मिलता है। " फाल्गुन कृष्ण तीजको जो पत्र कासिदके द्वारा भेजा गया था, उससे सारा वृतान्त आपको प्रकट हो गया होगा। वर्तमान समाचार यह है कि विश्वंभरके साथ चिमनाजीके दो खिदमतदार बड़े साहबके लिए पोशाक, जवाहिरात, और दो घोड़े नजरानेमें लाये थे। इसके उपलक्षमें बड़े साहबने उनको ८० मुहरोंके ४ कड़े, ४ दुशाले और २०० रुपये नक्कद इनाममें दिये। बेगलसाहब, इन्द्रसेन, और विश्वंभरपन्त आदि फाल्गुनकी सप्तमीको भोंसलेके पास गये थे।...चंद्र ११ को यहाँपर यह समाचार पहुँचा है कि चिमनाजीने ढेकानाल व नीलगिरिकी पहाड़ियोंको लाँघकर और बालेश्वरमें पहुँचकर चार हजार सैनिकोंद्वारा जलेसर परगनेके ९-१० मौजों और सम्पूर्ण मिदनापुरको छूट छिया है जिससे बरद्वान और मकसूदाबादके छोग भाग रहे हैं। कलकत्तेमें भी हलचल मच गई है। नवाब मुबारकउद्दीला, नवाब मुजफ्फरजंग, साहकार जगतसेठ और अन्य कई जमींदारोंने चिमनाजीके पास यह संदेश भेजा है कि यदि आप बंगालपर आक्रमण करेंगे, तो हम छोग कम्पनीके विरुद्ध उनका साथ देंगे। बड़े साहबने कलकत्तेमें जबरदस्तीसे बेगारियोंको पकड़कर कर्नल पियास (पियर्स) के साथ भेजा है।

"भोंसलेकी सेना यदि बंगालपर चढ़ाई करती, तो बड़े साहब दीन बनकर सुलह कर लेते, किन्तु मुघोजी भोंसले और देवाजीपन्तने चिमनाजी और उसके दीवान भवानीपन्त काळ्को पत्रद्वारा सूचित किया है कि वे अँग्रेजोंसे छेड़छाड़ न करें। इसी कारण सेनाके २—४ सैनिकोंके हाथ पैर काटकर यह ताकीद की गई है कि वे अँग्रेजोंके मुल्कमें दखल न दें। साहबने अँग्रेजोंसे सलाह करके विश्वंभरके साथ जो खरीता भेजा था, उसके अनुसार चिमनाजीने कटकके सूबेदार राजारामपन्तको अँग्रेज प्रतिनिधियोंके साथ कलकत्ते भेजा है और वे लोग चैत्र कृष्ण १२ को यहाँपर पहुँच गये हैं।...

"राजारामपन्तने भोंसलेकी ओरसे जो करारनामा तथ्यार किया था, उसपर बड़े साहबने हस्ताक्षर कर दिये हैं। पाँच दिनके पश्चात् बड़े साहबने २० लाख रुपये नकद, २ हजार कहार (बेगारमें), ५०० तिलंगे (सिपाही) भोंसलेके नजरानेमें दिये हैं। १२ दिनतक आनंद-पूर्वक वार्तालाप होनेपर राजारामने अँग्रेजोंसे पाँच हजार सवारोंकी माँग पेश की है और उसे मंजूर करके बड़े साहबने प्रतिमास दो लाख रुपयेके हिसाबसे पाँच मासका हिसाब चुकता कर दिया है। बातचीतमें यह भी तय हुआ है कि भोंसले हैदरसे लड़नेमें कर्नल पियासकी सहायता करेंगे।

"वैशाख कृष्ण २ को बड़े साहबने राजारामपन्तको सिरपेंच, जवाहिरात, मोतीका कंठा, चौगड़ा, हाथी, २० हजार नकद तथा २५ हजारका अन्य सामान देकर बिदा कर दिया है। भोंसलेको अँग्रेजों द्वारा ४० लाख रुपये नकद, १० लाखके जवाहिरात, हाथी, विलायती तोप आदि सामान प्राप्त हुआ है। अब चिमना बापू मोंसले बालेश्वरसे कटककी ओर चले गये हैं और वहाँसे वे शीव्र ही नागपुरके लिए प्रस्थान करेंगे।"

इसी विषयपर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगके लेखसे \* भी बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। मुघोजी और दिवारकरपन्त दोनों अँप्रेजोंसे छड़ना नहीं चाहते थे । पूनाके मन्त्रिमण्डलने अँग्रेजोंपर जो सामुदायिक आऋ-मणको न्यवस्था की थी, उसकी सूचना तक हेस्टिंगको मुघोजीके द्वारा मिल गई थी। इतना ही नहीं वरन् भोंसलेकी सेना दशहरेके मुहूर्त्तपर रवाना हो चुकी थी और वे दो मासमें बंगालके निकट पहुँच सकते थे; किन्तु इस प्रकरणमें ढिलाई करके तथा बहुतसा समय रास्तेमें ही नष्ट करके यह सेना वर्षाके आरंभमें कटकके निकट पहुँची थी। जूनके प्रारं-भमें वर्षा ग्रुरू हो जानेसे उस समय कोई कार्यवाही या हलचल नहीं हो सकती थी । गवर्नर जनरलने चिमनाबापूसे मशविरा करनेके लिए डेविड अंडरसनको २२ जनवरीको बाल्रेश्वर भेजा था। चिमनाबापू ढेंकानालके क्रिलेको इस्तगत करके कटककी ओर पहुँच रहा था। हैदरअलीसे युद्ध शुरू हो जानेके कारण कम्पनीको बंगालसे मद्रासके लिए सेना भेजना आवश्यक था और सरल रास्ता उड़ीसा प्रान्तके भीतरसे था। इस अव-सरपर कर्नल पियर्सकी सेनाको उड़ीसा प्रान्तमेंसे छ जानेके छिए चिमनाबापूने कोई एतराज नहीं किया। हेस्टिंगने चिमनाबापूके साथ कुछ राजनीतिक दाँव खेळनेका यत्न किया था; किन्तु वह फलप्रद न हो सका। †

<sup>\*</sup> देखो-Nagpur in the 18th Century, Chap. V.

<sup>†</sup> गवर्नर जनरल हेस्टिंगने इस प्रकार लिखा था-

<sup>&</sup>quot;In the meantime," Hastings continues "it is possible that some advantage may be made of the particular and personal views of the young Raja himself (Chimanaji). As the immediate heir of his father

२६ मार्च स० १७८१ को नागपुर दरबारका प्रतिनिधि गर्वनर जनरलसे मिलने गया और उसने बंगालकी चौथके सम्बन्धमें ५० लाखकी माँग पेश की; किन्तु बहुत कुछ चर्चा होनेपर हेस्टिंगने कवल १३ लाख रुपये देना मंजूर किया और १० लाख रुपयेका कर्ज दिल्वाना। इस समय यह भी तय हुआ कि भोंसले दो हजार घुड़सवारोंद्वारा हैदरसे लड़नेके लिए अँग्रेजोंकी सहायता करें; जिसका खर्च देना भी मंजूर किया गया। इसी प्रकार गढ़ामण्डला प्राप्त करनेमें भोंसलोंकी सहायता करनेका गर्वनर जनरलने अभिवचन दिया। अन्य बातोंका तसिपया दीवान देवाजीपन्त स्वयं गर्वनर जनरलसे बनारसमें मिलकर कर लें, किन्तु देवाजीपन्तका शीघ्र ही स्वर्गवास हो जानेसे यह मिलाप-कार्य नहीं हो सका।

सालबाईका सुलहनामा होनेके पूर्व गवर्नर जनरल होस्टिंगने मुघोजीके मार्फत पूना दरबारसे समझौता करा लेनेका यत्न किया था और उसी

he has pretentions to the succession of the sovereign authority of the Maratha State (the whole Maratha Confideracy) and it seems to be the only provision which can be made for him to secure his future independency. Without this his father's death will leave him at the mercy of his brother and without a resource, for it is not likely that his brother should expend the wealth or hazard the power, of his own state to promote his interest and raise him to a dignity superior to his own."

 सम्बन्धमें मि० च्यापमेन नामक एक अँग्रेज कर्मचारी २२ जनवरी १७८२ को नागपुर पहुँचा था। लेकिन कर्नल गोडार्डने इस कार्यको सिन्धियाके मार्फत साध लिया, जिसका फल १७ मई १७८२ का सुलहनामा था।

टीपूसे युद्ध । ई० स० १७८५ में मुघोजी चिमनाबापूके सहित पेरावासे मिलनेके लिए पूना गया । सुलतान टीपूसे विरोध हो जानेके कारण पेरावाके कर्मचारी-मण्डलने साम्राज्यके सामन्तोंको एकत्रित करके उसपर चढ़ाई करनेकी व्यवस्था की । उस समय भोंसले (पितापुत्र) भी सम्मिलित थे । बदामीके घेरेमें कहते हैं कि चिमनाबापूने ही सवारोंको लेकर सबसे प्रथम किलेपर अपना 'जरी-पटका ' चढ़ाया था, जिसकी प्रशंसा नानाफड़नवीसने की थी । बदामीके हस्तगत करनेपर मुघोजी ई० स० १७८६ की वर्षाके पूर्व नागपुर लौट गया और चिमनाबापूको टीपूसे लड़नेके लिए पेरावाकी सेनाके साथ छोड़ गया । टीपूपर विजय प्राप्त करनेपर पेरावाकी ओरसे चिमनाबापूको सेनाबहादुरका खिताब और गढ़ामण्डला प्रान्तकी सनद प्रदान की गई ।

भोंसले-राज्यके सम्बन्धमें मि० फारेस्टरका चृत्तान्त । ई० स० १७८६ के सितंबर मासमें छार्ड कार्नवालिस भारतका गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते आया । उसकी नीति Defensive Alliances की थी । इसलिए उसने टीपूके विरुद्ध निजाम और मराठोंसे सम्बन्ध रखना आवश्यक समझा । उसके अनुसार उसने जार्ज फारेस्टर (सिविल सर्वट) को नागपुरमें मुधोजीके पास मेजा । वह १५ जनवरी सन १७८८ में नागपुर पहुँचा । उसके विवरणसे भोंसले राज्यकी स्थितिका खासा परिचय मिळता है । " उस समय राज्यकी आय ६० लाख रुपये थी ।

सेनामें ६००० के लगभग घुड़सगर थे और ४०० हिन्दुस्थानी सैनिक राज्यकी भीतरी व्यवस्थाके लिए तैनात थे; उनकी पोशाक असुन्दर लाल वर्दी थी और उनके पास फेंच ढाँचकी वन्दूकें थीं। सैनिकोंका वेतन समयपर नहीं दिया जाता था। मुधोजी हमेशासे साहूकारोंका कर्जदार था और वह अक्सर अपने साहूकारोंके प्रति अनुचित व्यवहार करता था। इसके प्रमाणसक्ष्प एक उदाहरण उदयपुरी गुसाईका हम पहले दे चुके हैं। इस समय मुधोजीकी अवस्था ५० से ६० वर्षके भीतर थी। नागपुरका गोंड्राजा बुरानशाह भी ६० वर्षके लगभगका था। मुधोजी स्वयं उसे 'राजा' कहकर आदरके साथ सम्बोधित करता था और मैंकोपर 'अहर' भी देता था।

रतनपुरके विंवाजीने \* चिमनाबापूको गोद लिया था । दीवानके कार्यालयका प्रबंध व्यंकोजीके हाथमें था । देवाजीपन्तके पश्चात् भवानी-काछ दीवान कहलाता था, जो इस समय ७० वर्षका वृद्ध था। महादजी लक्करी (खासगी) समाचारोंका सुनानेवाला था। परराष्ट्रीय विभागका मुंशी भवानी नागनाथ भी ८० वर्षका बृद्धा था। चिटनवीस और खजा-नचीका प्रभाव मन्त्रिमण्डलमें नाममात्रका था। किन्तु जानरावकी सलाह मुघोजीके लिए आवश्यक थी। शेख मुहम्मद अली फारसीका आलिम

<sup>\*</sup> बिंबाजी भोंसले ई० स० १०५० में शासन करनेके लिए रतनपुर आया था, तब उसने शिवराजिसेंहको उसके पुरखोंके हरएक गाँव पीछे एक रुपया परविरिश्तके लगा दिया लिए। यह प्रबंध ई० स० १८२२ तक कायम रहा। उसके पश्चात् गाँव पीछे रुपया देना बन्द किया गया और उसके एउजमें ४ गाँव माफीमें दिये गये, जो अब तक उसी वंशके अधिकारमें हैं। ई० स० १७८७ में बिंबाजीका अन्त-काल हो गया, तब १ वर्ष तक उसकी रानी आनंदीबाईने काम चलाया और पश्चात् सुबे नियत किये गये।

और राजाका खुशमशखरा था । मुहम्मद्अली नागपुरका न्यायाधीश था; किन्तु संगीन मामले खयं मुघोजी ही करता था। इस समय भोंसले राज्यकी आय इस प्रकार थी---

| नना जान इस अनार ना               |     |    |           |             |
|----------------------------------|-----|----|-----------|-------------|
| नागपुर और उसके आसपासके इलाकेकी अ | भाय | १८ | ভাৰ       | रुपये       |
| बरारसे                           |     | १० | "         | <b>7</b> 9  |
| गंगथडीसे                         |     | २  | "         | <b>77</b>   |
| कटकसे                            |     | १७ | "         | <b>57</b> . |
| रतनपुरसे                         |     | રૂ | "         | 95.         |
| मुळताईसे                         |     | २  | "         | "           |
| अन्य जरियोंसे                    |     | ૭  | "         | 75          |
|                                  | कुछ | ५९ | न<br>लांख | रुपये∶      |
| व्ययकी बड़ी रकमें इस प्रकार थीं। |     |    |           |             |
| बुरानशाहकी पेंशन                 |     | ३  | छाख       | रुपये       |
| जागीरदार सिवनीकी प्रांट          |     | ३  | ,,        | "           |
| बरारका फौजीखर्च                  |     | ३  | "         | <b>5</b> 7· |
| कटकका ,,                         |     | ૭  | "         | 33°         |
|                                  | कल  | 98 | लाग्व     | रुपये       |

कुळ १६ लाख रुपय

मुघोजीके पास २० हजार बारगीर घुड़सवार सरकारी, ४७०० सिल्लेदारोंके घुड़सवार ( नागपूर और उसके आसपासकी छावनीमें ), २०० असुंदर पोशाकके हिन्दुस्थानी सिपाही, ३०० घुड़सवार सिवनीके जागीरदारके पास, कटकमें २००० घुड़सवार और गंगथड़ीमें १५०० घुड़सवार थे । इसके अतिरिक्त किलेदारोंके पास भी नियमित सेना रहती थी । भोंसलेके तोपखानेमें २ अँग्रेज, १ फ्रान्सीसी और कई पोर्तुगीजः गोलंदाज थे।

## रघोजीराव भोंसले ( द्वितीय )।

मुबोजीके छोटे भाई विंबाजीका ई० स० १७८७ में अगैर मुघोजी का ९ मई स० १७८७ को अन्तकाल हो गया। इसने भी मरनेक पूर्व अपने पिताक समान राज्यका बँटवारा अपने पुत्रोंमें कर दिया था। चिमनाबापूको विंबाजीने दत्तक लिया था, इसलिए उसे रतनपुरका इलाका सौंपा गया; किन्तु वह वहाँ नहीं गया और अकस्मात नागपुरमें ही मर गया, तब छोटे पुत्र व्यंकोजी (नानासाहबको) चाँदाकी सुबेदारी सौंपी गई। मुघोजीके मरते ही रघोजीको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। उधर गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस यह जानता था कि कटकप्रांत भोंसले यों ही अँग्रेजोंको नहीं सौंप देंगे। मि० फॉरेस्टरके पत्रोंसे पता चलता है कि भोंसलेकी राजनीतिसे कम्पनी सरकारको कोई लाभ नहीं होगा, यह समझकर वह बिना किसी लाभके कलकत्ते वापिस लौट गया था।

चिमनाबापूका अन्तकाल । २३ मार्चको रघोजी स्वयं नाना फड़नवीससे मिळनेके छिए पूना गया । कहते हैं कि इस समय वह टीपूसे छड़नेमें इसिछए सम्मिछित नहीं हुआ कि कहीं अधिक दिनों तक नागपुरसे बाहर रहनेसे चिमनाबापू स्वयं गद्दी न दबा बैठे । इसिछए उसके एवजमें १० छाख रुपये देना उसने मंजूर कर छिया और वह ७ मईको नागपुर वापिस छौट गया । इसी वर्षके अगस्त मासमें चिमनाबापूका अन्तकाछ हो गया । कहा जाता है कि रघोजीने कटकसे ४ मांत्रिकोंको बुळवाया था और उनके द्वारा मंत्रसाधनासे

<sup>\*</sup> भोंसलेकी बखरमें यह तिथि कार्तिक कृष्ण दशमी (संवत् १८४४) है।

ţ पूर्णिमा वैशाख ( संवत् १८४५ )।

चिमनाबापूको मरवाया था। उस रोज वह बुद्धूखाँ पठानके यहाँ नाचकी मजिल्समें शामिल हुआ था। वहाँसे आधीरातके समय लौटनेपर उसने खिचड़ी खाकर शयन किया और प्रातःकाल जब कि वह हिरणावन्त खिड़कीके पास बैठा हुआ था अकस्मात् कुर्सीपरसे गिरकर मर गया। संभव है कि इसी कारण रुष्ट होकर उसकी माता चिमाबाई अपनी पुत्री बालाबाईके यहाँ ३ मास तक रही हो।

मि० फारेस्टरका पुनः आगमन । ई० स० १७८९ में अँग्रेज और टीपू सुल्तानसे युद्ध शुरू हो गया । पेशवा भी इसमें सम्मिलित था । बंगाल्से सहायता पहुँचानेका सरल रास्ता उड़ीसामेंसे था । भोंसलेकी ओरसे किसी प्रकारकी बाघा न पहुँचाई जाय, इसलिए लॉर्ड कार्नजालिसने ७ मार्च सन् १७९० को फारेस्टरको नागपुरके लिए पुनः भेजा; साथमें मि० लेकी भी था। जिस समय ये लोग कटक पहुँचे, उस समय वहाँका सुबेदार हिसाब समझानेके लिए नागपुर गया था । लेकीके विवरणसे पता चलता है कि कटक प्रान्तसे भोंसले सरकारको अधिकतर आय कस्टम और जगन्नाथके यात्रियोंसे होती थी। रेशमके प्रति बैछके बोझेपर ६ रूप-येके हिसाबसे कर लिया जाता था। जगनाथपुरीकी यात्राको जो लोग दक्षिणसे जाते थे, उन्हें फी आदमी ६ रुपये कर देना पड़ता था और धनिक होनेके कारण बंगाळियोंसे ८ रुपये ळिया जाता था। ३ जूनको यह प्रतिनिधिदल नागपुर पहुँचा । रास्तेमें जिन जिन प्रान्तोंसे इन लोगोंने सफ़र की, उनका भी वर्णन लेकीने किया है। १५ जूनको राजाने फारेस्टरसं मुलाकात की । उस समय उसने कम्पनीकी सहायताके लिए आठ हजार घुड़सवार भेजनेकी इच्छा प्रदर्शित की और प्रतिसैनिक ४०० रुपये वार्षिक खर्चेकी सूचना भी कर दी। किन्तु अभाग्यवश ५ जनवरीको नागपुरेंम मि० फारेस्टरका देहान्त हो गया । उस समय उस पदपर कोई िनयुक्त नहीं किया गया । तब फारेस्टरके साथीदारोंको भोंसलोंने व्यव-स्थाके साथ कलकत्ते पहुँचवा दिया ।

खर्डाकी लड़ाई । ई० स० १७९५ में निजाम और पेशवाके विरोधके फलस्वरूप खर्डाका स्वयं करारके सूबेदार विद्वल्पन्तके † साथ १५ हजार सैनिकोंके सहित सम्मिलित था । इस युद्धमें भोंसलेक घुड़सवारों और तीरंदाजोंने × अपूर्व रणकौशल दिखलाया और सवाई माधवरावकी सेनाने निजामके पठानोंको त्राहि त्राहि कराके रणक्षेत्रसे भगा दिया । ‡ (इस सम्बन्धके कई प्राचीन

× 'पेशन्यांची बखर'में भोंसलेके तीरंदाजोंका उल्लेख किया गया है। "त्या समयास एक प्रहरपर्यंत लढ़ाई मोठी शरतेची झाली। त्यांत भोंसले यांजकडील सरदार एक दोन जायां झाले। भोंसले याजकडील मार कठीण, एक बाणानें पांच सात असामी घेत।"

| ‡ केळा हल्ला सवाई मधुरिपुकटक या तन्हे मार दिव्ला।                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नाहीं गल्ला न पाणी यवन तळमळे, या नबी यार अल्ला ।<br>बोल्ले सल्ला करोजी अवहि गल्लिमको चाहे सो देव जिल्ला ॥ ९ ॥ |
| में ह्यांचे परि कांपिति लटलटां लेंड्याचि तें गाळिती ॥                                                         |
| ंशेंड्यांचा अभिमान देव धरुनी छांड्यांस दंडी स्वयं॥ २ ॥                                                        |

<sup>\*</sup> खर्डी नामक स्थान बम्बईसे ६१ मीलपर है।

<sup>†</sup> विट्ठल बल्लालके विषयमें मराठीका एक पद इस प्रकार है— भोंसल्याचे खासे विट्ठल पंडित पठान। भले मर्द शिपाई रणामधिं भिड़े जैसा पंचानन॥

पद्य मराठीमें मिळते हैं। ) इस युद्धमें निजामके हार जानेपर पेशवाको सुलहके अनुसार जो धन तथा राज्य ( इलाजा ) मिला, उसमेंसे २९ लाख रुपया और बरारका पुसद तालुका, जिसकी आय ३ लाख रुपये थी, रघोजीराव मोंसलेको प्राप्त हुआ तथा बरारपर निजामका स्वामित्व नाममात्रके लिए रह गया।

बाजीरावकी गद्दीनशीनी । खर्डामें विजय प्राप्त करनेपर रघोजी भी अन्य सरदारोंके सहित पूना गया । उस अवसरपर पेश-वाने अन्य सामन्तोंके सहित पूनामें जुद्धसके साथ प्रवेश किया। यह विजयोत्सव पूनामें कई दिनों तक होता रहा । वर्षाके समाप्त होनेपर रघोजीने पेशवासे नागपुर जानेकी आज्ञा माँगी। उस समय भोंसलेको खास मिजवानी दी गई और नर्मदाके दक्षिणी प्रान्तपर तथा होशंगाबादपर अधिकार जमानेका हक्क पेशवाने सनदद्वारा प्रदान किया । पूनासे वापिस होते हुए रास्तेहीमें जाळनाके मुकामपर रघोजीको पेशवाकी आत्महत्याका समाचार मिळा (२२ अक्टूबर), तब उसने मातमपुर्सीके लिए अपने कर्मचारियोंको पूनाको खाना किया और आप नागपुर चला गया । ई० स० १७९६ के मार्चमें होशंगाबाद नगरपर भोंसलेका अधिकार हो गया । इसी अवसरपर बाजीरावकी गद्दी-नशीनीका निमंत्रण भोंसलेको भेजा गया, अतएव उत्तरीय जिलेंपर अधि-कार जमानेका कार्य स्थगित करके रघोजी स्वयं पूना गया। वहाँपर नवीन पेशवाने भोंसलेसे जो नया करारनामा किया, उसका आशय यह था कि " २६ लाखका नजराना और चौरागढ़का क़िला मोंस-लेकी ओरसे पेशवाको दिया जाय । पेशवाकी तैनातीमें भोंसलेके ३ हजार घुड़सवार रहेंगे । जिस शर्तपर गढ़ामण्डळा प्रान्त सेनाबहादुर चिमनाबापूको सौंपा गया था, उसी शर्तपर रघोजी भोंसलेको सौंपा गया \*"

गढ़ामण्डला प्राप्त करना । पूनासे छौट आनेपर ई०स० १७९८ में रघोजीने 'गढ़ामण्डला' प्रान्तपर अपनी हुकूमत कायम की और १७९९ के फरवरी मासमें चौरागढ़के किलेको अपने अधिकारमें कर लिया । इसी समय मीरखाँ पिंढारीने सागरके पण्डितरावपर आक्रमण किया था, इसपर रघोजीने अपने घुड़सवार मेजकर सागरवालोंकी सहायता की । इसके उपलक्ष्यमें सागरके सूबेदारने मोंसलेको सागरका 'तेजगढ़' परगना सौंप दिया ।

¶ मीरखाँ पिंढारी । मुगल-साम्राज्यके नष्ट होते ही डाकुओंके बड़े बड़े दल तैयार हो गये थे और ये लोग पिंढारी कहलाते थे । इनका मुख्य कार्य छटमार करके गाँवोंको उजाइ देना था । मध्यभारतमें इनका अधिक प्रभाव था । क्योंकि ये लोग सिंधिया और होल्कर-राज्योंमें आश्रय पाते थे और उनकी प्रेरणासे आस-पासके राज्योंपर आक्रमण करते थे । होल्करशाही पिंढारियोंका मुख्यिया मीरखाँ था, जिसने आगे चलकर टोंकमें अपना राज्य स्थापित किया ।

<sup>\*</sup> इस सुलहके सम्बन्धमें प्राप्ट डफ साहब इस प्रकार लिखते हैं-

<sup>&</sup>quot;3 Crores of Rupees were promised on account of arrears of revenue and expenses of the war; besides which, by a separate agreement, Nizam Ally ceded territory yielding 3,18,000 Rupees in lieu of Raghoji's claims for "ghasdana" in Gangthuree estimated at 3½ lacs annually. Nizam Ally likewise promised to pay up the arrears due to Raghoji, amounting to 29 lacs and to collect their respective shares of revenue in Berar, according to ancient usage, for which the Peshwa afterwards became Raghoji's guarantee."

वाजीराव पेश्वा । यद्यपि बाजीरावको पेशवाका पद प्राप्त हो गया था, तथापि नाना फड़नवीस और उसके पक्षके सामन्तोंकी राय थी कि सवाई माधवरावकी स्त्रीको एक छड़का दत्तक दिछवाया जावे; किन्तु उनकी यह योजना सफछ न हो सकी। उस समय पूना-दरबारमें दौछत-राव सिन्धियाका सबसे अधिक प्रभाव था। नाना फड़नवीसने राजका-जसे हाथ खींच छिया और मरनेके कुछ दिनों पूर्वतक वह बाजीरावकी कैदमें रहा। तुकोजीराव होल्करका स्वर्गवास हो जानेसे उसके काशीराव, मल्हारराव, विठोजी और यशवंतराव इन चारों पुत्रोंमें दो पक्ष हो गये। काशीरावके विपक्षमें अन्य तीनों भाता थे। सिन्धियाने काशीरावकी सहानता की और मल्हारराव छड़ाईमें मारा गया। विठोजीको पेशवाने पूनामें बुरी तरहसे मरवा डाछा। रहा यशवंतराव, सो वह भागकर नागपुर पहुँचा; परन्तु रघोजी भोंसछेने उसकी सहायता करना तो दूर रहा, उसका माछ असबाब जन्त करके उसे केद कर छेना चाहा, \*तब वह वहाँसे भागा और महेश्वरमें पहुँचकर सेना एकत्रित करने छगा। उसने सिन्धिया और पेशवा दोनोंको तंग करना शुरू कर दिया।

अँग्रेज़ राजदूत मि० कोलज्ञुक । ई० सन् १७९१ से ९८ तक गवर्नर जनरलने अपना कोई प्रतिनिधि मोंसलेके यहाँ मेजना आवश्यक नहीं समझा था। इस अवधिमें लाई कार्नवालिस और सर जान शोअरका शासनकाल बीत चुका था। ई० स० १७९८ के मई मासमें गवर्नर जनरलका पद रिचर्ड वेलेस्लीको सौंपा गया। उस समय अँग्रेजोंको सिंधिया और टीपूके विरुद्ध अन्य रजवाड़ोंको अपने अनुकूल करना था। इसलिए जिन शर्तोंपर निजाम और पेशवाने अँग्रेजोंसे सुलह की थी, उन्हीं शर्तोंपर रघोजी मोंसलेसे भी सम्बन्ध करनेक लिए गवर्नर जनरलने मि०

<sup>\*</sup> देखो ' नागपुरकर भोंसल्यांची बखर ' नामक मराठी यंथ ।

कोल्रबुकको भेजा और वह १८ मार्च १७९९ को नागपुर पहुँचा। ७ मई सन् १७९९ को श्रीरंगपट्टमके युद्धमें टीपू मारा गया, इस लिए लगभग १ वर्ष तक यह मामला यों ही पड़ा रहा और गवर्नर जनरलने कोल्रबुक साहबको कोई सूचना नहीं दी।

नाना फड़नवीसके स्वर्गवाससे रघोजी स्वयं अपनी स्वतंत्रताके छिए शिक्तत था; क्योंकि उस समय दौळतराव सिंधिया ही पूना-दरबारका कर्ता ध्वा । ऐसी अवस्थामें कम्पनी यह चाहती थी कि नागपुरके भोंसळे कम्पनीकी सहायक फौज (Subsidiary Force) अपने यहाँ अन्य रजनाड़ोंकी भाँति रक्खें । अर्थात् सहायक फौजका खर्चा नागपुर राज्यसे दिया जावे और हुकूमत कम्पनीकी रहे । १६ अप्रेळ सन् १८०० को गवर्नर जनरळने कोळबुकको पुनः सूचित किया; किन्तु रघोजीने अपनी सैनिक स्वतंत्रता फोर्ट विळियमके सूत्रधारको सौंपना उचित न समझा । प्रारंभमें कोळबुकको यह आशा थी कि नागपुरका राजा उनकी बातोंमें आ जायगा; किन्तु उसकी राजनीतिक चाळोंको देखकर उसे निराशा हो गई । जब गवर्नर जनरळने देखा कि यह कार्य रघोजीकी जीवित अवस्थामें फळप्रद न हो सकेगा, तब उसने कोळबुकको वापिस बुळवा ळिया । मि० कोळबुक १८ मई सन् १८०१ को कळकत्ते वापिस ळीट गया ।

वसईकी सुलहका परिणाम । ई० स० १८०१ के अन्तमें बाजीराव पेशवाके निमंत्रणके अनुसार रघोजीने श्रीधर पण्डित (मुंशी) और क्रष्णराव (चिटनवीस) को पूना मेजा। उधर सिंधिया और होल्करके झगड़ेमें नागपुरवाले तटस्थ रहे। ई० स० १८०२ के अक्टू-बरमें यशवंतराव होल्करने पूनाके निकट पेशवा और सिंधियाकी सेनाको परास्त कर दिया । तब बाजीरावने मागकर अंग्रेजोंकी शरण छी और ३१ दिसंबरको वसई नामक स्थानमें सुल्ह करके अपनी रक्षाके लिए ब्रिटिश सहायक फौज रख छी । धूनाकी स्वाधीनता नष्ट होनेका अंतिम दिवस यही था । पेशवाने अपनी स्वाधीनता—जिसपर कि समस्त मराठा-साम्राज्य अवलंबित था—स्वयं अपने हाथों कम्पनीको सौंप दी । इस समाचारके पाते ही सिंधिया, होल्कर और भोंसलोंने प्रतिवाद किया, इतना ही नहीं वरन् सिंधिया और भोंसलोंने मिलकर अँग्रेजोंसे युद्ध करनेकी घोषणा कर दी तथा यशवंतरावने भी देवलगाँवसे पत्र भेजकर संगिठित आक्रमणका समर्थन किया; किन्तु न जाने क्यों वह उस समय पृथक् ही रह गया ।

ठार्ड वेलेस्लीने सिंधिया और मोंसलोंको सूचित किया कि वे वस-ईकी सुलहसे नहीं बँघ सकते। ३ अगस्तको सिंधिया दरबारका अँग्रेज प्रतिनिधि छावनीसे वापिस लौट गया। यही युद्धकी प्रारंभिक सूचना थी। सिंधियाके तोपखानेका प्रमुख कर्मचारी जनरल पेरन एक फांसीसी था। जनरल वेलेस्लीने उसे अपनी ओर खींचनेका यत्न किया; किन्तु उस वीरने पद त्याग करनेसे इंकार कर दिया। ४ जूनको मलकापुरमें रघोजी और सिंधियाकी मेंट हुई और बादमें उसने भी टोंके नामक ग्राममें अपनी छावनी डाल दी तथा रामचंद्र वाघ, माधवराव नीलकंठ और व्यंकोजी मोंसलेको बरारमें सैन्य एकत्रित करनेकी आज्ञा दे दी।

मराठोंका द्वितीय युद्ध । २२ अगस्तको युद्ध प्रारंभ हो गया । इस युद्धकी दो मुहीमें हुई । एक बरारमें और दूसरी उत्तर भारतमें । एक तो युद्ध प्रारंभके अवसरपर मराठोंके पास जो युरोपियन कर्मचारी थे, उन छोगोंने अपने अन्नदाताका साथ छोड़ विश्वासघात किया और दूसरे दौळतराव और रघोजीकी प्रकृति भिन्न होनेसे सेना-संचाळनमें भी गड़बड़ी होने छगी। इससे जब २३ सितंबरको दोनों दछोंकी मुठमेड़का मौका वसईके मैदानमें आया, तब जनरळ वेळेस्ळीने सिधियाको परास्त कर दिया। वसईसे हार खाकर सिधियाने खानदेशमें एरंडोळका मैदान गाँठ ळिया; क्योंकि उसे यह भय था कि यदि अँग्रेजोंने असीरगढ़ और बुरहानपुरपर अपना अधिकार जमा ळिया, तो सारा गुड़ मिट्टी हो जायगा। उधर राज्-स्का घाट ठाँघकर भोंसळेसे मुकाबिळा करनेके ळिए वेळेस्ळी आकोटकी ओर गया और उसी समय कर्नळ स्टीव्हनसन बाळापुरके निकट उससे आकर मिळ गया। २९ नवंबरको वेळेस्ळी, स्टीव्हनसन, निजामका सेना-पित महीपतराम, इळिचपुरका नबाब नामदारखाँ, पेशवाकी सेनाका सेना-पित तथा मैसूरके विष्णपा सबने एकत्रित होकर भोंसळेकी सेनापर आक्रमण करनेकी योजना तय की। वेळेस्ळीने अपनी व्यवस्था करके प्रथम ही मराठोंपर आक्रमण करके उन्हें भगा दिया। उस समय कई तोपें, हाथी तथा उँटोंपर ळदा हुआ सामान उसके हाथ ळगा।

इस युद्धके पश्चात् वेलेस्लीने गाविलगढ़ लेनेका निश्चय किया । उस-समय वहाँका किलेदार बेनीसिंह था । ५ दिसंबरको वेलेस्ली इलिचपु-रसे होता हुआ ७ तारीखको देवगाँव पहुँच गया । इस मुक्कका परिचय करानेके लिए इलिचपुरका नवाब साथमें था । वेलेस्लीने स्टीव्हनसनको उत्तरकी ओरसे आक्रमण करनेके लिए दूसरे रास्तेसे भेज दिया और आप दक्षिणकी ओर रह गया । स्टीव्हनसनने ५ दिनमें ३० मीलका पहाड़ी रास्ता तय किया । १२ दिसंबरको लबाडा प्राममें पहुँच कर उसी रोज उसने उत्तरीय द्वारपर तोपें लगवा दीं । दक्षिणके पीरफत्ते द्वारपर वेलेस्लीने आक्रमण किया; किन्तु सफलता न हुई । लेकिन स्टीव्ह-नसनको अच्छा स्थान आक्रमण करनेके लिए मिल गया था और कहते हैं कि यह स्थान किसी गोंड़ने बता दिया था। १४ दिसंबरको किलेका उत्तरीय भाग टूट गया। तारीख १५ को १० बजेसे स्टीव्हनसन और मद्रासी पल्टनके सेनापित केनीने किलेमें प्रवेश करनेका कार्य शुरू कर दिया। वेलेस्लीने इस समय चामर्सको वायव्य द्वारपर आक्रमणके लिए भेज दिया। दोनों ओरसे बराबर हमले जारी थे। उस समय वायव्य द्वारसे किलेके सैनिकोंने बाहर निकलनेका यत्न किया; किन्तु वहाँपर चामर्स पहलेसे ही पहुँच चुका था। उघर केनीके भेजे हुए सैनिक भी चामर्सको आकर मिल गये थे। यद्यपि अँप्रेजी सेना किलेमें प्रवेश कर गई, तथापि भीतरी किलेके दिल्ली दरवाजेपर स्वयं बेनीसिंह उनके आक्रमणको रोक रहा था। इस युद्धमें केनी मारा गया और मुख्यद्वारपर किलेदार बेनीसिंह भी मारा गया। किलेपर अधिकार होते ही वहाँकी सम्पत्तिपर वेलेस्लीने अपना अधिकार जमा लिया। गाविल्गढ़के जाते ही रघोजी भोंसलेने सफलताकी आशा त्यागकर सुलहकी बातचीत चलाई।

देवगाँवकी सुलह। १७ दिसंबरको देवगाँवमें कम्पनी तथा भोंसलोंकी सुलह हो गई। भोंसलेकी ओरसे यशवन्तराव रामचंद्र और कम्पनीकी ओरसे जनरल वेलेस्ली था। सुलहकी शर्तें नीचे लिखे अनुसार तय हुईं—

- (१) कम्पनी सरकार तथा उसके मित्रोंसे भोंसळे अपना सम्बन्ध मित्रताका रक्खें ।
- (२) सेनासाहब सूबा रघोजी भोंसले कम्पनी सरकार और उसके दोस्तोंको बन्दरगाहके सहित कटक प्रान्त और जिला बालेश्वर सौंप दें।
- (३) वर्घा नदीके पश्चिममें जो प्रान्त (बरार) है और जिन प्रान्तोंकी सामयिक आय दक्षिणके सूबासे रघोजीको मिळती है, ये प्रान्त भोंसळे कम्पनी सरकार और उसके मित्रोंको सौंप्र दें।

- ( १ ) दक्षिणके सूबा निजाम और रघोजी भोंसलेकी सीमा वर्घा नदी होगी। जिस पहाड़ीपर नरनाला और गाविलके किले हैं, उसपर भोंसलोंका स्वामित्व रहेगा। उसके दक्षिणमें जो प्रान्त है वह और वर्धाके पश्चिमी प्रान्तपर कम्पनी और उसके मित्रोंका अधिकार रहेगा।
- (५) नरनाळा और गाविळके दक्षिणी प्रान्तकी आयसे ४ ळाख रुपये भोंसळेको मिळा करेंगे।
- (६) २, ३ और ४ नम्बरकी शर्तोंके अनुसार जो प्रान्त मोंसल्लेंन सौंपे हैं, उनपर और दक्षिणके सूबेपर स्वयं रघोजीका और उसके वंशजोंका हक नहीं रहेगा।
- (७) दक्षिणका सूबा (निजाम) और राव पंडित प्रधान (पेशवा) से जो झगड़े चाद्ध हैं या आगे हों, उनका फैसला कम्पनी सरकार करेगी।
- (८) फ्रेञ्च, अन्य युरोपियन, अमेरिकन या ब्रिटिश प्रजाजन जिनका कम्पनीसे वैरभाव हो, फिर चाहें वे युरोपियन हों या भारतीय, उनको भोंसले अपने यहाँ नौकरीपर न रक्खेंगे। उसी प्रकार भोंसलेके बिरादरों, आश्रित राजाओं, जमींदारों या दंगा फ़साद करनेवाले प्रजाजनोंको कम्पनी सरकार भी उत्तेजन या सहायता न देगी।
- (९) आपसमें प्रेम और स्नेह वृद्धिगत करनेके लिए परस्परके दरबारमें विश्वासपात्र रेसीडेंट रक्खे जायँ।
- (१०) कम्पनी सरकारने भोंसछोंके माण्डलिक राजाओंसे जो इक-रार किये हैं, वे मंजूर किये जायँ। गवर्नर जनरलकी मंजूरी आनेपर उसकी सूची सेनासाहबको दी जायगी। \*

<sup>\*</sup> मि॰ एचिसनके प्रन्थमें लिखा है कि यदि भोंसले ये शतें नामंजूर करेंगे, तो यह सुलह रद समझी जायगी।

- (११) कम्पनीपर आक्रमण करनेके छिए जो मराठा संघ स्थापित हुआ था, उसमें आगे रघोजी और उनके वंशज भाग न छें। यदि सिधि-यासे पुनः युद्ध शुरू हो जावे, तो भोंसछे उसके सहायक नहीं रहेंगे।
- ( १२ ) आजसे ८ दिनके भीतर रघोजीराव भोंसले सुलहनामा मंजूर फरमाकर वेलेस्लीको दे दें और साथ ही सुलहनामेमें वर्णित प्रान्त भी। वेलेस्ली गवर्नर जनरलकी मंजूरी दो मासके भीतर दिलवा देंगे।\*

३० दिसंबर सन् १८०३ को दर्यापुर तालुकाके आंजनगाँवमें सिंधि-याने भी अँग्रेजोंसे सुल्ह कर ली। इस सुल्हसे भोंसलोंका बरारपरका स्वामिल जाता रहा। कम्पनीने बरार इलाका निजामको सौंप दिया। १८०४ में अँग्रेज रेसीडेंट मि० एल्फिन्स्टोन नागपुर दरबारमें नियत किया गया। ई० स० १८०० में रघोजीके अधीन १ करोड़ ११ लाख आयका एक बृहत राज्य × था; किन्तु इस युद्धसे केवल ६० लाख आयका इलाका रह गया।

मार्किस वेळेस्ळीका वास्तविक उद्देश मराठोंकी सत्ताका सर्वथा अन्त करना था; किन्तु पेशवाके अतिरिक्त और कोई मराठा सामन्त सबसी-

<sup>\*</sup>Ratified by the Governor-General in Council on the 9th Jan. 1804. ९ जनवरीको गवर्नर जनरलने इस मुलहको मंजूर किया।

<sup>×</sup> १ देवगढ़ प्रान्तकी आय (इसमें भंडारा, बालाघाट और छिन्दवाड़ाकी जमीदारियाँ थीं) ३० लाख रुपये, (२)गढ़ा मण्डळा प्रान्तकी १४ लाख, (३) होशंगाबाद, सिवनी मालवा और चौरागढ़की ७ लाख, (४) मुलताईकी (जिसमें २१ महाल थे) २ लाख, (५) गाविलगढ़, नरनाला और बरारकी ३० लाख, (६) कटक और वालेश्वरकी १७ लाख, (७) चाँदा प्रान्तकी ५ लाख, और छत्तीसगढ़ (कांकेर, सिरगुजा, सम्बलपुर, बस्तर, कालाइंडी) की ६ लाख रुपये कुल भाय १ करोड़ ११ लाख रुप थी।

डीयरी सन्धिके जालमें न फँस सका; फिर भी बरारका उपजाऊ इलाका उनके हाथसे जाता रहा । २४ मार्च १८०५ को गवर्नर जनरलने डायरेक्टरोंके नाम बरारके इन प्रान्तोंके विषयमें लिखा था—" राजाके उन हितकर शर्तोंको नामंजूर करनेसे राजा और उसके मंत्रियोंके बयानोंसे यह स्पष्ट है कि हमने जो प्रान्त राजासे ले लिये हैं, उन्हें वह अभीतक अपने साथ अन्याय और ब्रिटिश सरकारकी ओरसे विश्वासघात समझता है।"\*

रेसीडेण्ट समय समयपर सहायक फीज रखनेके विषयमें भरसक यत्न करता रहा; किन्तु रघोजी अन्ततक इस बातको टाल्टता ही रहा। ई० सन् १८०६ में गवर्नर जनरल सर जार्ज बार्लेने सम्बल्पुर और कटककी सीमापर जो रियासतें थीं, उसको वापिस कर देनेकी अनुमित दे दी। अँग्रेजोंको इस बातका डर था कि भोंसले अपनी रही सही ताकतसे

×२४ अगस्त १८०६ में सर जार्ज बालोंने सम्बल्पुर आदि परगने लौटा देनेका प्रस्ताव किया था। उसके अनुसार निम्नलिखित इलाके भोंसलोंको वापिस किये गये—(१) सम्बल्पुर, (२) सोनपुर, (३) सारंगढ़, (४) खैरागढ, (५) शक्ति, (६) शिरकोल, (७) वेनविया, (८) वोनी, (९) कौतुकपुर, (१०) पृष्टन, (११) खारा पृष्टन, (१२) नवागढ़, (१३) घुरिलंद, (१४) टोनागीर, (१५) नोरासांबा। (भोंसले राजा जुझारसिंहके राज्यमें इस्तक्षेप न करें। उसी प्रकार राजा भी उनके राज्यमें उपद्रव न मचावे। यदि राजाने न माना, तो वह राज्य भोंसलोंको सींप दिया जायगा।)

<sup>\*</sup> It manifestly appeared not merely by the Raja's rejection of those beneficial articles, but by the general tenor of his declarations and those of his ministers that the Raja still considered the alienation of the Province in question to be an act of injustice and a violation of faith on the part of the British Government."

कहीं यशवन्तराव होळकरका साथ न दें, क्योंकि मथुरामें बैठे हुए यशव-न्तरावने रघोजी भोंसळेको अपनी ओर करनेका यत्न किया था। इस-ळिए मार्किस वेळेस्ळीने रेसीडेण्टके नाम एक पत्र भेजकर चेतावनी भी दी थी, ळेकिन रघोजी इस झगड़ेसे पृथक् ही रहा। ई० स० १८०७ में मि० एळिफिन्स्टनका तबादळा हो गया और वह पद मि० जेकि-न्सको सौपा गया, जिसने आगे चळकर राजकाजमें दिळचस्पीके साथ सफळता प्राप्त की।

पिंढारियोंका उपद्रव । ई० स० १८०७ में रघोजीने होरांगाबाद और सिवनी-मालवापर अपना अधिकार जमा लिया था; किन्तु पिंढारि-योंके उपद्रवके कारण इस नवीन प्रान्तसे कोई लाभ नहीं पहुँचा। १८०९ में होल्कर शाहीके अमीरखाँ पिढारीने भोपालके नवाबसे मिल-कर सारे होशंगाबाद और श्रीनगरमें (नर्रासहपुर जिलेमें) अपना आतंक फैला दिया था। श्रीनगरके किलेदारने किसी कदर अपनी रक्षा कर ली थी । जान पड़ता है कि जबलपुर जिलेमें भी कुछ उपदव मचाया गया था । इसपर पिढारियोंके प्रबंधके छिए नवाब सिदिक अलीखाँको रघो-ज़ीने एक बृहत सेनाके साथ नर्मदाकी घाटियोंकी ओर भेजा था। उसी अवसरपर गवर्नर-जनरलने भी पिढारियोंको चेतावनी दी कि यदि वे मोंस-ळोंके राज्यमें उपद्रव मचावेंगे, तो परिणाम ठीक न होगा। इतना ही नहीं, बरन् लार्ड मिंटोने पिढारियोंसे लड़नेके लिए कर्नल क्लोजके साथ एक सेना नर्मदाकी ओर भेज दी और उसके खर्चेकी एक पाई भी कम्पनीने नहीं माँगी। यह अँग्रेजोंकी एक राजनीतिक चाल थी। कम्पनी चाहती थी कि नागपुरका राजवंश भी अपने यहाँ अँग्रेजी सबसीडीयरी फीजको रख छे और यह वही अमीरखाँ था जिसको प्रलोभन देकर कम्पनीने बहुतसे काम लिये थे।

दिनपर दिन पिंढारियोंका उपद्रव बढ़ता ही गया। यहाँतक कि ई० स० १८११ के सितंबरमें उन्होंने नागपुरके आसपासके गाँवोंतकको जला दिया। पिंढारियोंके झुंडमें कभी कभी २० से २५ हजार तक छुटरे रहते थे और उनका मुखिया 'ल्हबरिया' कहलाता था। जहाँ कहीं इनका झुंड पहुँचता था, वहाँके लोग घरद्वार छोड़कर भाग जाते या मजबूत गढ़ियोंका आश्रय लेते थे। इनकी क्रूरता हद दरजेकी थी। लाल गरम लोहेसे दागना, मसालोंसे जलाना, मिरचीसे भरे तोबरे मुँहमें लगाना, कपड़ोंपर तेल छिड़ककर जला देनां, बालहत्या, स्त्रियोंपर बलान्कार आदि तो उनके नित्यके कर्म थे। अँग्रेजोंने ऐसे मौकेपर सबसीड-यरी-सेना रखनेका आग्रह किया; किन्तु रघोजी इस विषयको टालन्ता ही रहा।

गढ़ाकोटाकी लड़ाई । ई० स० १८१० में भोंसलेके बख्रिनि गढ़ाकोटापर चढ़ाई की, \* क्योंकि वहाँके राजाने अमीरखाँ पिटारीसे मिल-कर जबल्पुर प्रान्तमें उपद्रव मचाया था । जिस समय भोंसलोंकी सेनाने गढ़ाकोटाको घेर लिया, उस समय वहाँके राजा मर्दनसिंहने बड़ी बहा-दुरी दिखलाई; किन्तु विस्तृत सेनाको जीतना अशक्य जानकर उसने अपने पुत्र अर्जुनसिंहको खालियरके सिंधियाके पास सहायता माँगनेके लिए भेजा । इसपर सिंधियाने जॉन बापटिस्टके सेनापतित्वमें अपनी सेना सहायताके लिए भेजी, इसलिए नागपुरकी सेनाको हार खाकर लीटना पड़ार।

रघोजीका अन्तिम काल । ई० स० १८१० में रघोजीकी माता चिमाबाईका देहान्त हो गया । उघर उसके भाई व्यंकोजीका बनारसमें

<sup>\*</sup> देखो गढ़कोटाका इतिहास।

स्वर्गवास हो गया, जिसका पुत्र आपासाहब था। ई० स० १८१३ में रघोजीने सिंधियासे मिळकर भोपाळ हस्तगत करना चाहा; किन्तु जान पड़ता है कि उसे कोई सफळता नहीं मिळी। ई० स० १८१६ को दशहरेके दिन उसे कुळ ज्वर आगया था; जो अच्छा हो गया और आगे फाल्गुन तक वह चंगा रहा; परन्तु फाल्गुन कृष्ण ५ को एकदम प्रकृति बिगड़ जानेसे उसका देहान्त हो गया \*। उस समय उसकी अवस्था ५८ वर्षकी थी।

रघोजीके मरनेसे ब्रिटिश कम्पनीको अपना मतलब गाँठनेका मौका मिल गया। प्रिंसेपने साफ़ लिखा है—" उस समय दरबारमें जो साजिशें जारी थीं और जो घटनाएँ हो रही थीं, उन सबसे यह आशा की जाती थीं कि नागपुर राज्यके साथ सबसीडियरी सन्धि करनेके लिए जिस अवसरकी इतनी दिनोंसे प्रतीक्षा की जा रही थी, वह समय अब आ पहुँचा है।"

इधर रेसीडेण्टकी साजिशें बराबर जारी थीं । दरबारके प्रमुख कर्म-चारियोंको छोभ छाछच देकर अपना मतछब गाँठनेमें कम्पनीने कोई मौका हाथसे नहीं जाने दिया । भोंसछोंके यहाँके कई कर्मचारी ब्रिटिश-कम्पनीकी ओरसे मुशाहिरा पाते थे, जिनका मुख्य कर्तव्य यही था कि दरबारकी सूक्ष्मसे सूक्ष्म बातें रेसीडेण्टको बताया करें । इन्हीं कर्मचारि-योंके द्वारा राजवंशमें फूट भी डाछी जाती थी ।

<sup>\*</sup> २२ मार्च सन् १८१६।

<sup>† (1) &</sup>quot;In answer to your letter of the 6th, I beg you will do whatever you think necessary to procure intelligence. If that Jaikisanram will procure it for you or give it to you, promise to recommend him to the Governor-General and to His Excellency on the subject." Colebrook.

रघोजीकी प्रकृति । रघोजीकी प्रकृति साधारणतया कहर थी । वह कार्यसाधनमें अत्यंत निपुण था । धनसंप्रह करनेमें भी कुशल था, इस लिए लोग उसे बनिया-राजा कहते थे । वह प्रायः कर्मचारियोंके प्रति संशयी था । उसके चार रानियाँ थीं । परसोजीकी माताका अन्तकाल पहले ही हो चुका था । दूसरी रानी पितसे रुष्ट होकर अलग रहा करती थी । तृतीय रानी भी कुछ दिनोंतक अलग रही थी । सबसे प्यारी रानी बकाबाई थी । कहते हैं कि चिमनाबापू और बकाबाईसे अन्ततक अन-बन रही थी । रघोजी अपनी माता चिमाबाईका विशेष आदर करता था । उसका बच्चोंपर भी विशेष प्यार था और विशेषतः छोटी लड़की-पर । उसके एकमात्र पुत्र परसोजी था, इसके सिवाय दो कन्याएँ थीं ।

रघोजी खयं राजकाजके प्रत्येक विभागका निरीक्षण करता था। बही-खातेके काममें या छेन-देनमें वह खयं घंटों बैठा करता था। वह अपनेको अपने कर्मचारियोंसे अधिक होशियार समझता था, इसिछए कभी कभी कर्मचारी छोग उसको फँसाते भी थे। उसका अधिकतर समय काम-काजमें बीतता था। वह वैदिक कर्म नियमानुसार करता था। प्रथम रघोजीके समयसे उसके शासनमें अनाजका भाव महँगा हो गया था।\*

<sup>(2) &</sup>quot;Before Ramchandra went away he offered his services. I recommend him to you. He appears a shrewd fellow, he has certainly been employed by the Raja in his most important negotiations. I have recommended him to the Governor General for a pension of 6000/- Rs. a year. I think he will give you useful intelligence." Ibid.

<sup>\*</sup>Sir J. Malcolm's Revenue Report on Malwa (1820) के अनुसार प्रथम रघोजीके समयमें १ रुपयेमें १ स्वर्ण्डी (२०० सेर ) ज्वार

भाई-बेटोंके प्रति उसका व्यवहार सराहनीय न था। कान्होजी भोंसलेके वंशज अमरावतीकर सखोजी भोंसलेकी जायदाद उसने जब्त कर ली थी और उसी समयसे सखोजीके वंशज † नागपुरमें आकर बस गये थे।

द्रवारके प्रमुख कार्यकर्ता । ई० स० १८०४ में x रघोजी दितीयके दरबारमें निम्नलिखित प्रमुख कार्यकर्ता थे—

(१) प्रधान पदपर पण्डित श्रीधर बापू (मुंशी) था। (२) यशवंतराव रामचन्द्र देवगाँवकी सुल्ह करानेमें भोंसलोंका प्रतिनिधि था। पहले वह हैदरा-बाद और इंदोर दरबारमें रहा था। (३) जयकृष्णराव भोंसलेकी ओरसे रेसी-डेन्सीके कामकाजपर था। वह सिंधियाके वकील बालाजी यशवंतके साथ २९ नवंबरको जनरल वेलेस्लीके साथ युद्ध बन्द करवाने गया था। (४) बाबाजी चिटनवीसकी नियुक्ति सताराके महाराजाके यहाँसे हुई थी। (५) गंगाधर नायक चिटनवीस, (६) भवानी काल्ड दीवान, (७) बाबाजी कालीकर प्रमुख कोषाध्यक्ष, (८) रामाजी कारू नागपुरका कलेक्टर तथा अदालतका प्रमुख कर्मचारी, (९) बापू हुद्दार गोंड्वानेका सूबेदार, (१०) महादजी अमृत राजाके परवानोंपर दस्तखत करनेवाला,

मिलती थी। जानोजीके समयमें एक रूपयेमें आधी खंडी, मुधोजीके समयमें ७५. सेर और रघोजी द्वितीयके समयमें ४० सेर मिलने लगी थी।

† Ranoji (The great grandfather of Sukhoji II) is the head of the family called Amraotikar Bhonsle and has a small place of land at Amraoti in Berar. He used to receive large amount and occasional presents (see Jenkin's Report)

× List of Ministers at the Nagpur Court, submitted by the Hon'ble Mr. Elphinstone on 24th March 1804 A. D. एलीफिनिस्टनकी सूचीके अनुसार।

(११) शिवराम काका राजांक सम्मुख बहीखाते पेश करनेवाला, (१२) बालांजी नारायण जवाहिरातका हिसाब रखनेवाला, (१३) दुकाजी कोरके राजांका निजी खजानची, (१४) अल्फुद्धीन ऊँटोंके महक्तमेंका प्रमुख, (१५) भवानराव भोंसले हाथियोंकी देखरेख रखनेवाला, (१६) धर्मांजी भोंसले मुसाहिब, (१७) व्यंकोजी भोंसले मुसाहिब, (१८) संभाजी कासार पोतदार, (१९) रामचंद्र वाघ व्यंकोजी भोंसलेका मुसाहिब, (२०) चंदाजी भोंसले व्यंकोजीका मुसाहिब, (२१) सीताराम सदाशिव व्यंकोजीका दीवान, (२२) कृष्णराव व्यंकोजीका फड़नवीस, (२३) यशवंत खण्डेराव माँ साहबका दीवान, (२४) भिकाजी व्यंकोजीका चिटनवीस।

## परसोजी भोंसले।

महाराजा रघोजीराव भोंसले द्वितीयका एकमात्र पुत्र परसोजी था, जो ३८ वर्षकी ही अवस्थामें अमर्याद भोग-विलासके कारण अंधा और लंगड़ा हो जानेसे राजकाजके लिए अयोग्य था। वह प्रायः नाना प्रकारके रोगोंसे प्रसित रहता था। एक मात्र उत्तराधिकारीकी ऐसी अवस्थामें राजप्रबंध किसे सौंपा जाय, इसका ऊहापोह महलोंमें होने लगा। परसोजीकी सौतेलीमाँ बकाबाई राजप्रबंधको अपने हाथमें रखना चाहती थी; किन्तु व्यंकोजीका पुत्र मुधोजी ( उर्फ आपासाहब ) स्वयं इसके लिए इच्छुक था। क्योंकि परसोजीके अतिरिक्त इस वंशका वही एक मात्र दीपक था। इधर महारानी बकाबाईने दरबारके कुछ सामन्तोंको अपनी ओर मिलाकर स्वयं राजकाज करना शुरू किया। इससे उसका आपासाहबके प्रति क्या मत था, यह स्पष्ट हो जाता है। बकाबाईके प्रमुख सलाहकार गुजाबादादा गुजर और धर्माजी भोंसले थे।

दरबारके कई अन्य प्रमुख सामन्त आपासाहबके पक्षमें थे, जिनमेंसे नारायणराव तथा नागोपण्डितका भीतरी सम्बन्ध रेसीडेण्टसे था। इनके द्वारा रेसीडेण्टने सबसीडियरी फौज रखनेके लिए उद्योग आरंभ कर दिया, और उन्हें हजारों रुपयोंका छाछच दिखछाया। ऐसे ही छोगोंकी सहायतासे ई० स० १८१६ के अप्रेटमें बकाबाईसे आपासाहबने सारा अधिकार छीन लिया; परन्तु राज्य-सूत्रके प्राप्त हो जानेपर भी वह स्वस्थ न हो सका और हमेशा विरोधी स्वप्न देखने छगा। सैनिक व्यय दिनपर दिन बढ़ रहा था। ऐसी दशामें वह सैनिक व्यय भी घटा नहीं सकता था: क्योंकि वह डरता था कि कहीं बकाबाईके पक्षके लोग उसके विरुद्ध न हो जायँ । इस परिस्थितिमें रेसीडेण्टकी प्रेरणासे नागो तथा नारायण पण्डितने अँग्रेजोंकी सहायक फौज रख छेनेके विषयमें आपासाह-बको राय दी; क्योंकि यह प्रश्न कई वर्षींसे (मृत रघोजी द्वितीयकी जीवितावस्थासे ) उठ रहा था । अपना मतलब गाँठनेके लिए रेसीडेण्टको आपासाहबके समान आदमीकी जरूरत थी। क्योंकि वह अभी राजनीतिक कार्योंसे अनभिज्ञसा था। उसकी भळाई या बुराईका सारा दारोमदार राज्य-संचालकोंके हाथमें था। वह तो केवल अपने मंत्रियोंके हाथका कठपुतला था; जो कि अँप्रेजोंसे घूँस खा रहे थे। उन मन्त्रियोंकी गुप्त मन्त्र-णासे आपासाहब सबसीयरी फोर्स (सहायक-फौज रखने ) की सुल्हके लिए राजी हो गया। २८ मार्चको सुल्हनामेका एक खरीता गुप्त रीतिसे तैयार किया गया और कहते हैं कि अर्घ रात्रिके समयमें उसपर आपासाहबसे हस्ताक्षर करवाये गये। नागपुरके भोंसळेकी स्वतंत्रता जानेका यही अन्तिम दिवस था । उस समय आपासाहबकी अवस्था केवल २२ वर्षकी थी । यद्यपि राज्यका अधिकारी परसोजी ही था; किन्तु राजकाजके लिए अयोग्य होनेसे ब्रिटिश कम्पनीने उसके प्रतिनिधिकी हैसियतसे आपासाह-बसे उस खरीतेपर दस्तखत करा लिये।

उक्त सुलहनामेकी शर्ते इस प्रकार थीं—

- (१) इस सुलहसे दोनों राज्योंकी स्वस्थता, एकता और मित्रमावकी वृद्धि होगी। एक राज्यका मित्र या शत्रु दूसरे राज्यका मित्र या शत्रु माना जायगा। इसके पूर्वकी सुलहकी शर्तें, यदि इसको प्रतिबाधक न हों, तो वे कायम समझी जायँगी।
- (२) महाराजा परसोजी भोंसल्रेपर किसी कारणसे कोई राजा द्वेष या आक्रमण करेगा, तो उसका प्रबंध कम्पनी स्वयं अपना काम समझ-कर करेगी।
- (३) कम्पनी सरकारने जिस प्रकार भौंसलेके लिए उसके शत्रुसे लड़नेका और नागपुर-राज्यकी रक्षाका भार अपने ऊपर लिया है, उसी तरह भोंसलेको अपने लिए या शत्रुओंसे लड़नेके लिए अपनी निजी सेना सौंपना चाहिए। इतना ही नहीं, बरन् कम्पनीके मित्रोंके लिए भी उन्हें यही व्यवहार करना होगा।
- (४) मोंसलेके यहाँ कम्पनीकी (१ पलटन घुड़सवारोंकी, ६ पल्टनं पदाति सैनिकोंकी, १ युरोपियन गोलंदाज कम्पनी और १ टोली स्यापरस व मायनरसकी) सेना मय सामानके रहेगी। दो काली पलटनं महाराजाके संरक्षणार्थ नागपुरमें और बाकी सेना नर्मदाके दक्षिणी तट-पर रक्खी जावेगी। राज्यमें आने जानेकी रकावट न रहेगी। नागपुरमें जो दो काली पलटनें रहेंगी, उनमेंसे एक पलटन नर्मदा तटकी छावनी-पर मेजी जा सकेगी; किन्तु एक पलटनसे कम किसी अवस्थामें भी न रहेगी।
- (५) शर्त नं० ४ के अनुसार भोंसलेके लिए जो सेना रक्खी जायगी, उसके खर्चके लिए ७॥ लाख नागपुरी रुपये दो किस्तोंमें कम्पनी लेगी। पहली किस्त दिसंबरमें और दूसरी जूनमें।

- (६) रकमके एवजमें भोंसले यदि कम्पनीको राज्यका कोई हिस्सा देना चाहेंगे, तो उसकी कमी या वेशी दोनोंकी रायसे होगी; किन्तु तबतक रकम बराबर पटती रहेगी। रकमकी अदाईमें विलंब या कोई अङ्चन आ जावे, तो उस समय सारी रकमके एवजमें भोंसलेको राज्यका हिस्सा (जो दोनोंकी रायसे तय होगा) सौंपना पड़ेगा; किन्तु यदि रकम बरा-बर पटती रही तो कम्पनीको राज्यका हिस्सा माँगनेका अधिकार न रहेगा।
- (७) शर्त नं० ४ में वर्णित सेनासे अधिक रखनेकी आवश्यकता हुई, तो कम्पनी अस्थायी सेना रक्खेगी; किन्तु उसका व्यय कम्पनी स्वयं सहेगी। इसके छिए भोंसलेकी ओरसे कोई रुकावट नहीं होगी।
- (८) राज्यमें सैनिक सामग्री खरीदनेका प्रतिबंध न रहेगा। अन्न, वस्त्र, जानवर, घोड़े, ऊँट आदि जो सामान खरीदा जायगा, उसपर कर नहीं छगेगा। मोंसले तथा उनके वंशजोंका संरक्षण, विद्रोहकी शान्ति, या बाहरी शत्रुओंसे छड़ना ये कार्य यह सेना करेगी; किन्तु अन्य काम नहीं करेगी।
- (९) भोंसले स्वयं कम्पनीके मित्र राजाओंसे द्वेष न रक्खें। यदि कोई झगड़ा हो जाय, तो कम्पनी उसका जो फैसला कर देगी; वह भोंस- लेको मानना पड़ेगा।
- (१०) महाराजाको अपने परिवार और आश्रितोंपर अधिकार चला-नेकी पूर्ण स्वाधीनता होगी तथा अन्य भारतीय नरेशोंसे व्यवहार कर-नेके लिए कम्पनीकी अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
- (११) शर्त नं० ३ में महाराजाकी जो सेना रहेगी, उसमें निदान तीन हजार घुड़सवार और दो हजार पदाित सैनिक रहेंगे और आवश्य-कतानुसार यह सेना बढ़ाई जा सकेगी।

- (१२) उक्त शर्तके अनुसार सैन्य बढ़ानेके लिए रेसीडेण्टकी राय आवश्यक होगी।
- (१३) शर्त नं० १४ की सेनाका उपयोग कम्पनी सरकार आस-पासके रजवाडों में भी कर सकेगी।
- (१४) परस्परमें असंतोष या वैमनस्य फैलानेवाली व्यक्तियोंकी सहायता न की जायगी।
- (१५) ४० दिनके भीतर गर्वनर-जनरलकी मंजूरी मिल्र जायगी और शर्त नं० ३ के अनुसार सेना जुटा दी जायगी।

आपासाहबकी ओरसे नागो पण्डित और नारो पण्डितने इस सुलहको सफल करानेमें प्रमुखतासे भाग लिया था । कहा जाता है कि उनको कम्पनीकी ओरसे २५ और १५ हजार रुपये पुरष्कार मिला था । इसके लिए त्वयं आपासाहब और उनका मन्त्रि-मण्डल दोषी माना जायगा । यदि भोंसलोंके दरबारमें कोई राजनीतिज्ञ कर्त्ता धर्ता पुरुष होता, तो वह अवस्य ही इस कार्यको रोक देता । " हाथी बुरा होता है हाथीवानके दोषसे"। महारानी बकाबाई, परसोजीकी रानी काशीबाई और गुजाबा-दादा गुजर इस सुलहसे नाराज थे; किन्तु ये लोग कर ही क्या सकते थे ! अपंग राजा भी लाचार था । अप्रेज रेसीडेण्टने जो कुल किया वह अप्रेजी साम्राज्यके लिए लामकारी था ।

सुलहकी चौथी शर्तके अनुसार १८ जूनको कॅंग्रेजी सेनाने इस राष्यमें प्रवेश किया । चौमासा बीतनेपर पिंढारियोंके उपद्रवको शान्त करनेके लिए यह सेना नर्मदाकी ओर भेजी गई । कॅंग्रेजी सेनाके आने-पर आपासाहब राजमहल्में रहना खतरनाक जानकर तेल्गंखेड़ीके बागमें जाकर रहने लगे जहाँपर कि कॅंग्रेजी सेनाकी छावनी थी । उन्हें भय था कि न जाने कब विरुद्ध पक्ष क्या कर बैठे; किन्तु जब उन्हें विश्वास हो गया कि अब व्यवस्था ठीक हो गई है, तब वह राजमहल्में वापिस आकर रहने लगे।

इस प्रकार ई० स० १८१६ भी बीत गया । नवीन वर्षके आरंभमें आपासाहब चाँदाकी ओर गये और १ फरवरीकी सुबहको परसोजी महलमें मरे हुए पाये गये । उनके इस तरह अकस्मात् मरनेका कारण मुघोजी या आपासाहबका षह्यंत्र बतलाया गया । परसोजीके शबके साथ उनकी रानी काशीबाई सती हो गईं । सारे संस्कारोंकी समाप्ति हो चुकनेपर आपासाहब चाँदासे वापिस आये । नागपुरके वंशमें काशीबाई ही पतिके साथ सती हुईं । जिस स्थानपर वे सती हुईं, इस समय वहाँ एक विशाल मन्दिर विद्यमान है । पुराने लोग बतलाते हैं कि परसोजीका अन्त उनके अंडकोषोंको दबानेसे हुआ था । यह सत्य है कि आपासाहबकी प्रेरणासे ही परसोजीका अन्त हुआ; क्यों कि वे परसोजीको नष्ट करनेपर स्वतंत्रतापूर्वक राजकाज करना चाहते थे ।

## आपासाहब भौंसले।

परसोजीके पश्चात् आपासाहब स्वतंत्रतापूर्वक राजकाज करने छगे और 'सेनासाहब सूबा 'का परिधान प्राप्त करनेके छिए उन्होंने पेशवा बाजीरावके पास अपने कर्मचारी पूना मेजे । बाजीराव इस समय अँप्रजोंकी प्रभुता पूनासे दूर करनेके यत्नमें थे और इस प्रयत्नका पता उन्होंने रेसीडेण्ट एिफिन्स्टन तकको नहीं छगने दिया था । २१ अप्रे-छको आपासाहबने सार्वजनिक रीतिसे अपना राज्याभिषेक संपन्न कराया और साथ ही बाजीरावकी भाँति अँग्रेज कम्पनीसे युद्ध करनेका निश्चय इसी अवसरपर नवंबर मासमें नर्मदाकी ओर पिंढारियोंके प्रबंधके लिए नागपुरसे सेना भेजी गई। यह तय हुआ कि आपासाहब भी अपनी सेना कम्पनीकी सहायतार्थ भेजें; परन्तु उन्होंने सेना न भेजी और नवीन भर्ती जारी कर दी। आपासाहबकी खासगी सेनामें आठ हजार घुड़सवार और उतने ही अन्य सैनिक तैयार थे। उनमेंसे आधेसे अधिक अरब थे। १४ नवंबरको नागपुरमें यह समाचार पहुँचा कि पूनामें पेशवाने अँग्रेजोंपर चढ़ाई कर दी है। रेसीडेण्ट जेकिन्सको आपासाहबकी नीतिका भी कुछ कुछ पता लग चुका था; अतएव उसने कर्नळ स्काटको सेनासहित नगरधनसे नागपुर बुल्वा लिया और कर्नळ गेहनको जो इस समय होशंगाबादकी ओर था, नागपुर आनेकी सूचना दे दी। जालनाकी छावनीमें साँड्नी-सवार भेजकर रेसीडेण्टने जनरळ डोब्हटनको भी शीघ्र ही नागपुर पहुँचनेकी इत्तिला भेज दी। आपासाहबके इस षड्यंत्रका पूरा पता महारानी बकाबाईकी एजेन्सीसे ही रेसीडेण्टको मिल्ता था!

२४ नवंबरको बाजीरावकी ओरसे परिधान तथा जरी-पटका पहुँच गया । पेशवाने मराठा-संघके 'सेनापित' का पद भी आपासाहबको समर्पण किया था। दूसरे ही दिन नागपुरके निकट सकरदरेपर बड़े समा-रोहके साथ परिधान धारण करनेका उत्सव मनाया गया। रेसीडण्टको भी उपस्थित रहनेका निमंत्रण दिया गया। रेसीडेण्टने आपासाहबको सब तरहसे समझाया; किन्तु उसका कोई फळ न हुआ। शामको आपा-साहबने स्वयं टाकळीकी छावनीमें पहुँचकर अपनी सेनामें मराठा-संघके सेनापित होनेकी घोषणा जाहिर की और दूसरे दिनसे रेसीडेण्टसे पत्रव्य-बहार करना बन्द कर दिया।

सीतावर्डीका युद्ध । इस परिस्थितिको देखकर रेसीडेण्टने अपनी

रक्षाके छिए कर्नळ स्काटको सम्पूर्ण फौजी व्यवस्था सौंप दी । स्काटने अपने सैनिकोंको छेकर सीताबर्डीकी पहाड़ीपर अपना अधिकार जमाकर वहींपर अपना मोर्चा छगा दिया । इसी टेकड़ीपर अरब पळटनने अपना मोर्चा छगाना चाहा था; किन्तु राजाकी आज्ञामें विछंब हो जानेसे स्काटको वहाँ पहुँचनेका अवसर मिळ गया । यदि अरब उस टेकड़ीपर अपना अधिकार जमा छेते, तो रेसीडण्टको और उसके सैनिकोंको अपनी रक्षा करना कठिन हो जाता । किछेके पूर्वकी ओर अरब सैनिकोंको छावनी थी । २५ तारीखकी रात्रि मनभट और गणपतराव परांजपेने वहींपर व्यतीत की । कॅप्टन सॅडळर २४ वीं पळटनके ३०० सैनिकोंके सहित किछेके उत्तरीय कोनेपर और बाकी ८०० सैनिक दक्षिणी पहाड़ीपर थे । घुड़सवार रेसीडेन्सीको घेरकर खड़े थे ।\*

२६ नवंबरके ३ बजेसे अरब सैनिकोंने पहाड़ीपर आक्रमण करके कुछ हानि तो पहुँचाई; लेकिन वे उसपर अधिकार न जमा सके। तब उन्होंने ३६ तोपें मोर्चेपर लगा दीं। ५ बजेके समय २४ वीं पलटनके सैनिक थक गये थे; किन्तु उन्होंने किसी कदर वह दिन पूरा किया। दूसरे दिन सूर्योदयके समय युद्ध जारी हो गया। ९ बजेके लगभग उत्तरकी ओरसे पहाड़ीपर अरब सैनिक चढ़ने लगे; किन्तु दैवयोगसे बारूदखानेमें आग लग जानेसे जो धुआँ फैला, उससे अँप्रेज सैनिक घबरा गये और उनके पास जो तोप थी, उसे अरबोंने छीन लिया। दक्षिणी हिस्सेमें जो सैनिक थे, वे उत्तरीय सेनाकी दशा देखकर घबरा गये। कई अरब सैनिक अँप्रेज घुड़सवारोंकी झोपड़ियोंको जलानेमें लग गये और यह निश्चय

<sup>\*</sup> Reprint of Document regarding the action at Sitabuldi on 26th November 1817 and the subsequent operation near Nagpur.

हो गया कि अब रेसीडेन्सीपर अरबोंका अधिकार हो जायगा। ऐसी दशामें रेसीडेन्सीके पास जो घुड़सवार खड़े थे, उनको छेकर कॅप्टन फिटजरा-खड़ेन अपनी जिम्मेदारीपर (कर्नळ स्काटकी अनुमित न होने पर भी) मोंसछेके सैनिकोंपर आक्रमण किया और रेसीडेन्सीके निकट जो सैनिक पहुँच रहे थे उनको भगाकर तोपखानेपर हमछा किया। इसका परिणाम अच्छा हुआ। अरब सैनिक निराश होकर भागने छगे और दो तोपें अँप्रेजोंके हाथ छगीं। यह कार्य देखते ही पहाड़के सैनिकोंको भी जोश आ गया; किन्तु बारूदखानेमें आग छग जानेसे अरब घबराकर किछसे उतर गये। अरबोंने फिरसे सँभछकर दुबारा किछेपर आक्रमण किया; किन्तु अँप्रेजी घुड़सवारोंने उन्हें पीछे हटा दिया। दोपहरके बीतनेपर युद्धका जोश कम हो गया। इस समय तक कम्पनीके ३६७ सैनिक मारे गये; जिनमेंसे १२ युरोपियन कर्मचारी थे। रेसीडेण्टका फर्स्ट असिस्टंट मि० सोथबे मारा गया। यह छोटासा युद्ध ७ प्रहर तक हुआ।

इसी समय आपासाहबने नारायणरावके द्वारा यह संदेशा कहलाया कि इसमें मेरा कुछ कसूर नहीं है और मैं रेसीडेण्टसे सुलह करना चाहता हूँ। बकाबाईके द्वारा यह कृतान्त इसके पूर्व ही जेन्किन्सके पास पहुँच गया था।×रेसीडेण्टके पास सैन्यबल कम था, इससे वह भी सुलह करना चाहता

<sup>\*</sup> Government Gazette, Thursday Jan. 1, 1818 Immediately after the action of the 27th Baca, the widow of Raghoji Bhonsle, dispatched a message to Mr. Jenkins soliciting his protection and denying all concurrence in the conduct which had brought on the breach of tranquility that has taken place.

था; इसी समय उसे यह संदेश मिला। २९ तारीखको होशंगाबादसे सेना लेकर कर्नल गेहन नागपुर पहुँच गया और ५ दिसंबरको निजामकी सेना लेकर लीली पहुँच गया। इसके एक हफ्ते बाद जनरल डोन्हटन पाँच काली पलटनें, बंगालके घुड़सवारोंकी एक पलटन, रायल पलटनकी दो टुकड़ीं और एक तोपखाना लेकर नागपुर आ पहुचा। अब रेसीडेण्टने अपना विराट्-स्वरूप प्रकट किया।

१५ तारीखको रेसीडेण्टने आपासाहबके पास यह संदेशा भेजा कि वह बिना किसी शर्त्तके हमारे स्वाधीन हो जावे और राज्य हमें सौंप दे। यदि वह इसे मंजूर करेगा तो उसका राज्य वापिस दे दिया जायगा। इसका उत्तर उसी रोज ४ बजे तक माँगा गया था; परन्तु दूसरे दिन प्रातःकालके ६ बजे यह कहा गया कि सैनिक मुझे बाध्य कर रहे हैं, इसलिए ३ दिन का समय और दिया जावे। इसपर रेसीडेण्टने कहला भेजा कि ३ घंटेसे अधिक समय नहीं दिया जा सकता और इस बीचमें आपासाहबको स्वयं आकर रेसीडेण्टकी शर्त्तोंका पालन करना चाहिए। अन्यथा सेनाको आगेकी कार्यवाहीकी आज्ञा दी जायगी।

इस प्रकारका संदेशा पाते ही आपासाहब घबराकर विनायकरावको साथ ठेकर रेसीडेन्सीपर गये। देर हो जानेके कारण जो अँग्रेजी सेना तैयार थी, उसे तोपखानेपर अधिकार जमानेकी आज्ञा दे दी गई थी। उस समय गणपतराव और मनभटने तोपखाना देनेसे इन्कार करके मार चाछ कर दी; जिसमें अंग्रेजोंके १४१ सैनिक काम आये। कुछ देर तक युद्ध करके तोपखाना छोड़कर अपने सैनिकों सहित मनभट शहरके परकोटेके भीतर चला गया और गणपतराव अपनी सेनाको लेकर पेश-वाकी सहायता लानेके लिए चाँदाकी ओर खाना हो गया।

यह छोटासा युद्ध नाग नदीके तटपर हुआ था । शहरमें पहुँचकर मनभट तथा अरबोंने अपनी लड़नेकी व्यवस्था की । उस समय शहरमें ५ हजार हिन्दुस्थानी और ६ हजार अरब सैनिक लड़नेके लिए तयार थे। उनसे रेसीडेण्टने हथियार रख देनेके लिए कहा; किन्तु उनके इन्कार करनेपर ता० २४ को जनरल डोव्हटनको शहर खाली करानेकी आजा दे दी गई । ज़म्मा दरवाजेके आक्रमणके समय डोव्हटन स्वयं उपस्थित था । तुलसीबागकी ओरसे कर्नल स्काटने हमला किया था। यहाँपर अँग्रे-जोंके २६९ सैनिक काम आये; किन्तु सफलता न मिली । उस समय आपासाहब अँग्रेजी छावनीमें रक्खे गये थे । सैनिकोंने जब देखा कि राजा और उनके सलाहकार तक उनका विरोध करते हैं; तब उन्होंने कुछ शतौंपर शहर खाळी करनेके ळिए संदेशा भेजा। रेसीडेण्टने उनके मुखि-योंको बातचीतके लिए अपने यहाँ बुलवाया। उस समय अरबोंका मुखिया पीरजादा कुछ सैनिक लेकर जेन्किन्ससे मिला। रेसीडेण्टने यह शर्त मंजूर कर छी कि वे छोग अपने बाछ-बच्चे तथा सम्पत्ति छेकर अन्यत्र चछे जायँ। इस शर्तके अनुसार वे लोग शहर खाली करके अन्यत्र चले गये । इस प्रकार ३० दिसंबरको नागपुरके राजप्रासादपर अँग्रेजी झंडा फहराया गया, जिसका उल्लेख स्वयं डोव्हटनने अपने पत्रमें किया है---

"British flag is now flying on the old palace." अरब सैनिकोंको बाल-बचोंसहित मलकापुर तक पहुँचानेकी व्यवस्थाका भार एक अफसरपर सौंपा गया।

समझौतेकी शर्ते । सब प्रकारकी व्यवस्था हो जानेपर ६ जनवरी १८१८ को आपासाहबसे निम्नलिखित शर्ते मंजूर कराई गई—

(१) गवर्नर जनरलके निर्णय तक आपासाहब निम्नलिखित शर्तींपर गदीपर बिठलाया जावेगा ।

- (२) सहायक फौजके छिए नर्मदाके दोनों तटका इलाका, बरा-रका इलाका (जो इस समय तक नागपुर राज्यके अन्तर्गत रह गया है), गाविलगढ़, सिरगुजा और जसपुर प्रान्त आपासाहब कम्पनीको सौंप दे।
- (३) नागपुर-राज्यके जो कर्मचारी कम्पनीके विश्वासपात्र हैं, वे रेसीडेण्टकी रायसे कार्य करेंगे । राजा राजमहल्लमें रहेगा और उसका संरक्षण कम्पनीका रिसाला करेगा।
- ( ४ ) गवर्नर जनरलके अंतिम निर्णय तक पूर्वके अनुसार सहायक फौजका खर्चा बराबर पटाया जावे।
- (५) राज्यका जो किला कम्पनी चाहेगी, उसे आपासाहबको सींपना होगा।
- (६) जिन कर्मचारियोंने १६ दिसंबरको या उसके पश्चात राजाकी आज्ञाकी अवहेलना की है, उनको आपासाहब दंड देवें या कम्प-नीको सौंप देवें।
- (७) सीताबर्डीकी दोनों पहाड़ियोंपर, आसपासकी भूमिपर और बाजारपर कम्पनी सरकारका अधिकार रहेगा।

आपासाहबका पड्यंत्र | ३ रोजके पश्चात् ९ तारीखको स्वयं रेसी-हेण्टने आपासाहबको महल्में ले जाकर पुनः गद्दीपर बिठलाया । लस् समय महल्के चारों ओर ब्रिटिश सैनिकोंका कड़ा पहरा था । युद्ध होनेके पूर्व ही आपासाहबने अपना खजाना मंडाराकी ओर भेज दिया था; किन्तु १९ जनवरीको वह ब्रिटिश सैनिकोंकी निगरानीमें पुनः नागपुर लाया गया । २२ तारीखको जनरल डोव्हटन नागपुरसे सेना लेकर दक्षिणकी ओर चला गया और रास्तेमें लसने आपासाहबकी आज्ञा लेकर गाविलगढ़ और नरनालाके क्रिलेंगर अपना अधिकार जमा लिया । रेसीडेण्टने भोंसलेसे जो इकरार नामा किया था, उसे गवर्नर जनरलने मंजूर कर लिया\*।

१५ जनवरीको मॉक मोरिनने श्रीनगरके किलेपर अपना कब्जा कर लिया; केवल धामोनी, चौरागढ़ और मण्डलांक किले प्राप्त न हो सके । कहते हैं कि यहाँके किलेदारोंको राजाने यह भीतरी हुक्म दिया धा कि वे किले अँग्रेज अधिकारियोंको न सौंपें; यहाँ तक कि यदि प्रकट रूपसे आज्ञा दी जावे, तो भी वे उसकी अवहेलना करें । यह बात कहाँ तक सत्य है, यह नहीं जासकता।

इतना सब होनेपर भी आपासाहबके ढंग पूर्ववत् ही रहे और उन-की सची-झूठी रिपोर्ट महलों के गुप्तचरों से बराबर रेसीडेण्टको मिलती रही। इस एजेन्सीकी मुखिया महारानी बकाबाई स्वयं थीं। आपासाहबको बकाबाई गद्दीपर बैठे देखना नहीं चाहती थीं, इस लिए जान पड़ता है कि आपासाहबपर आगे चलकर षड़्यंत्रका जो अभियोग लगाया गया उसमें बकाबाईने आहुति डालनेमें कमी नहीं की। जिस समय किसीका मत किसीके विपरीत होता है, उस समय छोटीसे छोटी बात भी भयंकर मालूम होती है। संभव है कि रेसीडेण्टकी विपरीत आशंकाको दृढ़ करानेमें बकाबाईने ही अधिक भाग लिया हो; क्योंकि वह चाहती थीं कि आपासाहब गद्दीसे उतारा जावे और परसोजीकी द्वितीय रानी दुर्गाबाईको अपनी पुत्रीका पुत्र गोद दिलवाकर उसे राज्याधिकारी बनाया जाय। ‡

<sup>\* 1859</sup> Administration of the Nagpur Province, page 21. [This provisional engagement was confirmed by the Governor-General]

<sup>‡</sup> इसका समर्थन केप्टन बेलके मेमोरंडमसे होता है जो कि उसने १६ अक्ट्र-बर स॰ १८५६ में भारत-सरकारके पास भेजा था—

Chief part she took in those palace counterplots which twice led to arrest of Appa Saheb.

अभाग्यवरा १५ मार्चके लगभग बाजीराव पेशवा वर्घा नदीके किनारे-तक पहुँच गया । उस समय आपासाहब नागपुरसे भागकर पेशवासे मिलना चाहते थे, इसी अभियोगपर दूसरे दिन रेसीडेण्टने महलमें जाकर आपासाहबको नागोपण्डित और रामचंद्र वाघके सहित गिरफ्तार कर लिया । रेसीडेण्टने अपनी रिपोर्टमें लिखा है कि उन लोगोंने अपने दुष्कृत्य स्वीकृत भी कर लिये थे । ×

वर्धाके किनारे पहुँचते ही रेसीडेण्टने पेशवाकी सेनाको रोकनेके छिए कर्नल स्कॉटको सेनासहित मेज दिया था । १७ अप्रेलको कर्नल अडाम्सने जो पेशवाका पीछा करता आ रहा था, चाँदाके निकट पेशवाको फिर हराया और २ मईको चाँदा हस्तगत कर लिया। अतएव पेशवाका आगे बढ़नेका मार्ग एक गया और उसे वापिस लौट जाना पड़ा।

आपासाहब और उसके साथीदार पकड़कर किलेमें रक्खे गये और उनके भविष्यके विषयमें रेसीडेण्टने पत्रद्वारा गवर्नर जनरलकी राय माँगी। उसके उत्तरमें यह आज्ञा दी गई कि आपासाहब साथीदारोंके सिहत अलाहाबाद भेज दिया जावे। र मईको आपासाहबने कैदी बनकर नाग-पुरसे अंतिम बिदाई ली। रास्तेमें जबलपुरके निकट रायचूर नामक स्थानमें १३ मईको पहरेदारोंको लोभमें फँसाकर आपासाहब महादेव पहाड़की ओर भाग गये। कहते हैं कि वहाँ पिंढारियोंके प्रमुख अगुआ चीत्से उनकी भेंट हो गई थी। वहाँपर कुल उपद्रव मचाकर फरवरी मासमें आपासाहब असीरगढ़के किलेमें जा रहे; किन्तु १८ अप्रेल

<sup>×</sup> Jenkins Report 1827, page 61. "The Raja and his ministers Nagu Pandit, now confessed the whole of the plans. The guilt, also, of Appasahab in the murder of his relation and sovereign, Parsoji, had at this period come to light."

स० १८१९ में असीरगढ़के किलेपर अँग्रेजोंका अधिकार हो गया और फिर आपासाहबका पता नहीं चला | कुछ वर्षीके पश्चात् माल्रम हुआ कि आपासाहब जोधपुरमें हैं और अन्ततक वे वहीं रहे । ¶

## बाजीराव अर्थात् रघोजीराव भोंसले ( तृतीय )।

आपासाहबके भाग जानेपर नागपुरका सम्पूर्ण राज्य रेसीडेण्टके हाथ आ गया और महारानी बकाबाईकी महत्त्वाकांक्षा सफल हुई। तब रेसी-डेण्ट मि० जेकिन्स तथा राजमाता बकाबाईके परामर्शसे मृत महाराजा परसोजी भोंसलेकी द्वितीय रानी दुर्गाबाईने बाजीरावको\* मराठी परम्पराके अनुसार दत्तक लिया। यह उत्सव २६ जून १८१८ को मनाया गया। बाल राजाकी अवस्था १० वर्षकी थी, इस लिए गवर्नर-जनरलकी रायसे राज्यका मुल्की इंतजाम रेसीडेण्टको सौंपना आवश्यक था।

¶ जोधपुरकी ख्यातमें लिखा है कि "नागपुरका राजा अंग्रेजी सरकारका डरखुं दो चार आदमियां छुं महामन्दिर छानो आयो । श्री हजुर मालम हुईं तरे शरणें राख लियो । महामन्दिररा महलां मांय डेरो करायो । अंग्रेज मांगियो पण दियो नहीं, घणा बरसां पीछे अठे महा मंदिरमें हीज चालियो ।"

\* बाजीराव महाराजा रघोजीराव भोंसले द्वितीयकी कन्या पणुबाईका पुत्र था। गद्दीपर बैठनेके समय उसका नाम रघोजीराव ( तृतीय ) रक्खा गया।

¶ Governor General has resolved upon the establishment of, the grandson of the late Raja Raghoji Bhonsle by his daughter, Balasahib in the dignity of Raja.

"The territory conquered from Appasahib by the British arms will be conferred upon the new Rajah, after such deductions as the British Government may think proper to make."

"Accordingly on the 18th June 1818, the Resident was thus addressed:—'you are apprised that the

उस समय मैसूरके दीवान पूर्णय्याके समान राजनीतिज्ञ दीवान नागपुर-दर्बारमें एक भी न था, साथ ही राज्यका शासन भी बिगड़ रहा था । इस छिए राजाकी नावाछिगी खत्म होने तक प्रबंधका भार रेसीडेण्टको और राजमहळ तथा राजवंशके प्रबंधका भार महारानी बकाबाई और गुजाबा दादाको सौंपा गया।

रीजेंसी कायम हो जानेपर रेसीडेण्टने नागपुर-दर्बारके सभी विभागोंकी (Departments) जाँचके लिए एक अँग्रेज कर्मचारी नियत किया और देवगढ़, चाँदा और छत्तीसगढ़ प्रान्तोंके शासनके लिए अँग्रेज सुप्रिंटंडेण्ट मुकर्रर किये गये। राजमहलके निजी-खर्चमें कमी करनेकी गुंजाइश थी; क्योंकि इस विभागकी बहुतसी रकमें महलके कामदारोंके जेवमें जाती थीं। इसलिए खासगीका खर्च चुकानेके लिए भी एक अँग्रेज अधिकारी तैनात कर दिया गया जो कि महारानी बकाबाईके गुमाश्तेके तौरपर काम करने लगा। आगे चलकर यह पद गुजाबा दादा गूजरको सौंपा गया।

राज्यका सैनिक प्रबंध रेसीडेण्ट और उसके पर्सनल असिस्टेण्टके हाथमें था। अदालतका काम यद्यपि राज्यके पुराने कर्मचारियोंको सौंपा गया था;

Governor-General contemplated elevating to the Mansad of Nagpur the infant son of Nana Gujar by a daughter of the late Raja Raghoji Bhonsalah and you will have been prepared to give effect to that resolution. Should you not already have done so, under the geneal sanction deducible from the former instruction, you will be pleased to proclaim the young prince Raja of Nagpur and to invite Baka Bai to exercise the office of Guardian of the young Rajah and regent of the state."

किन्तु उसकी निगरानीपर भी एक ॲंग्रेज अफसर नियत था, जो शहरका पुलिस-प्रबंध भी करता था। सर्वोच न्यायालयका निर्णय गुजाबा दादा और असिस्टेंट रेसीडेण्ट करता था, जिसकी अपील रेसी-डेण्टके पास हो सकती थी।

टकसाल और खजानेका प्रबंध पुराने कर्मचारियोंको ही सौंपा गया । रेसीडेण्टने प्रत्येक अँग्रेज कर्मचारीको इस बातकी सख्त चेतावनी दी थी कि वह पुराना प्रबंध ज्योंका त्यों कायम रक्खे । किसानोंसे नियत जमाबन्दीके अलावा कोई भी रकम वसूल न की जाय और कलेक्टरोंका वेतन निश्चित कर दे । ग्रामसंस्थाओं और पंचायतोंकी रक्षा की जावे । धार्मिक मामलोंमें वह तटस्थ रहे । छोटे छोटे दीवानी और फौजदारी मुकद्दमोंके फैसले देशी कर्मचारियोंसे कराए जावें; किन्तु संगीन मामलोंका निर्णय स्वयं अँग्रेज अफसर करे । इन मामलोंकी अपील रेसीडेण्टके पास हो । फाँसीके दण्डसे ब्राह्मण तथा स्त्रियाँ वरी रहें । इसके अलावा अँग्रेज कर्मचारी अपने इलाकोंमें दौरा करके देशकी हालतकी सूक्ष्म जाँच करके उसकी रिपोर्ट रेसीडेण्टके पास भेज दिया करे । इस तरह रेसीडेण्टके पुराना राज्यशासन ज्योंका त्यों कायम रक्खा । ई० स० १८१९-२० में राज्य भरमें ति-साला बन्दोबस्त (Settlement) किया गया और उसकी मियाद खतम होनेपर पाँच-साला बन्दोबस्त किया गया ।

१० सालकी अवस्थामें बाजीराव गद्दीपर बिठलाया गया । उस समय उसके लिखाने-पढ़ानेका भार रेसीडेण्टने अपने शरिस्तेदार गुंडेरावके पुत्र बचावरावको सौंपा और उसकी निगरानी वह स्वयं करने लगा । राजाको अदालत तथा अन्य विभागोंका काम काज सिखलानेकी भी न्यवस्था की गई । ई० स० १८२६ में मि० जेिकन्सने विलायत जानेके लिए भारत सरकारसे आज्ञा माँगी; किन्तु रघोजीको राज्याधिकार सौंपनेका समय निकट ही होनेसे रेसीडेण्टकी प्रार्थना अस्वीकृत की गई। गवर्नर-जनरल्की रायसे राजांके अधिकार नवीन सुल्हके द्वारा मर्यादित किये गये, जिसका मसविदा ५ अगस्तको गवर्नर-जनरल्के पास मंज्र्रीके लिए भेजा गया। यह मसविदा कुछ तरमीमोंके साथ १ दिसंबरको नागपुरके मरे दरबारमें रघोजीराव भोंसले (तृतीय) को सुनाया गया और उसपर राजांने अपने दस्तखत कर दिये।

- (१) ता० २७ मई स० १८१६ की सुल्रहकी जो रातें इस सुल्रहके विपरीत न हों, वे कायम रहेंगी।
- (२) सतारा तथा अन्य महाराष्ट्रीय राजाओंकी किसी किस्मकी अधीनता या सम्बन्ध रघोजीराव न रक्खेंगे । सेनासाहब सूबाका खिताब कायम रहेगा ।
- (३) गत सुलहकी १० वीं शर्तके अनुसार महाराजाने यह मंजूर किया कि वे विना रेसीडेण्टकी सलाहके अन्य भारतीय रजवाड़ोंसे पत्रव्यवहार नहीं करेंगे और न किसी दरबारमें अपना प्रतिनिधि भेजेंगे।
- (४) सन् १८१६ की सुल्हकी चौथी शर्तके अनुसार सहायक फौज यहाँपर भी रहेगी, किन्तु अब इस शर्तके अनुसार सहायक फौज राज्यके किसी भी हिस्सेमें रक्खी जायगी और उसके घटाने या बढ़ा-नेका अधिकार कम्पनीके अधीन रहेगा।
- (५) सहायक फौजके खर्चके िए साढ़ेसात लाख रुपये आपासा-हबने कम्पनीके खजानेमें पटाना मंजूर किया था और यह भी शर्त थी कि नक्द रकमकी एवजमें उतनी ही आमदनीका प्रान्त कम्पनीको दे सकेंगे; किन्तु अब इस शर्तके अनुसार नीचे दर्ज किया हुआ राज्यका

हिस्सा \* सदा सर्वदाके लिए कम्पनीके पास रहेगा । उसपर महाराजाका किसी प्रकारका हक नहीं रहेगा । इसके अतिरिक्त अन्य प्रान्त सौंपनेकी जिम्मेदारी कम्पनीपर रहेगी ।

- (६) सौंपे हुए प्रान्तमेंसे एक प्रान्तके बदले कोई दूसरा प्रान्त सुविधाके लिए नागपुर-दरबारसे लिखा पढ़ी करके कम्पनी परिवर्तन करा सकेगी; किन्तु उस प्रान्तकी उचित आय प्रथम ही निश्चित की जायगी।
- (७) महाराजा रघोजीरावकी नावालिगी खत्म होनेपर निम्नलिखितः शर्तोपर राज्यप्रबंध कम्पनीने उन्हें सौंप दिया है।
- (८) नागपुर राज्यकी सेना कम्पनीके अधिकारमें रहेगी और उसका योग्य व्यय राजकोषसे लिया जायगा । लवाजमेके लिए सिपाही तथा सवार, शहर-प्रबंधके लिए पुलिस और वसूलीके लिए सिपाही रेसी- हेण्टकी रायसे महाराजाको रखना होगा ।
- (९) देवगढ़, चाँदा, छत्तीसगढ़, छांजी आदि जिले जिनकी आय १७ लाख रुपये है, अँग्रेज कर्मचारीकी देखरेखमें तबतक रहेंगे जबतक कि महाराजाको सौंपे हुए प्रान्तका शासन समाधानपूर्वक न होगा।
- (१०) राज्यप्रबंधमें रेसीडेण्टकी सलाहपर महाराजाको अवश्य लक्ष्य रखना होगा और वे जो जो कानून बनानेकी सलाह देंगे, उन्हें बनाना होगा। कम्पनीके विश्वासपात्र कर्मचारियोंके द्वारा राज्यकी व्यवस्था की जावेगी। महाराजाकी नावालिगीमें कम्पनीके मुख्तारोंने जमींदार पटेल या प्रजासे जो करार कर लिये हैं या आगे करेंगे, उनको महाराजा मंजूर करेंगे। राज्यके आय-व्ययका चिद्वा जाँचनेका अधिकार भी रेसीडेण्टको होगा।

<sup>\*</sup> उक्त सुलहके द्वारा निम्नलिखित जिले कम्पनीको सौंपे गये थे—१ मण्डला, २ जबलपुर और वहाँकी जमींदारियाँ, ३ सिवनी—छपारा, ४ चौरागढ़, ५ रीबाँका सीमाप्रान्त, ६ वैतूल तथा मुलताई, ७ संबलपुर और वहाँकी जमींदारियाँ, ८ पटना तथा वहाँकी जमींदारियाँ।

- (११) किसी कारणसे युद्धेक समयपर महाराजाके संरक्षणके छिए जो अधिक व्यय होगा, वह भी राजकोवसे छिया जायगा।
- (१२) यदि महाराजाने सौंपे हुए जिलोंका प्रबंध उत्तमतासे न किया, तो उसका कोई हिस्सा या पूरा भाग रेसीडेण्ट प्रबंध करनेके लिए अपने अधिकारमें कर लेगा।
- (१३) यदि उक्त शर्तके अनुसार व्यवस्था करनेका मौका आया, तो उसकी सूचना महाराजाको रेसीडेण्टके द्वारा दी जायगी और उस समय दस दिनके भीतर महाराजाको वे जिले सौंप देने होंगे । अन्यथा कम्पनी अपने उत्तरदायित्वपर यह काम करेगी। उसका हिसाब महा-राजाको दिखाया जायगा; किन्तु पाँचवें हिस्सेसे कम आय महाराजको कदापि न दी जायगी।

इस सुलहकी आगेकी १४, १५, १६ और १७ नम्बरकी रातें महत्त्वकी नहीं हैं।

२९ दिसंबरको मि० जेकिन्सने रेसीडेंसीका सारा चार्ज कप्तान हेमिहरनको सौंपकर विलायतके लिए प्रस्थान किया। १२ अप्रैल १८२७
को नागपुरकी रेसीडेन्सी मि० वाइल्डरको सौंपी गई। २१ मईको महाराजा रघोजीरावका विवाह घूमधामसे संपन्न हुआ। पश्चात् शीघ्र ही
१८२६ का सुल्हनामा मय खिल्तके गवर्नर-जनरलकी ओरसे महाराजाको प्रदान किया गया। ६ दिसंबर १८२८ को रेसीडेण्टने
मोंसला-राज्यके सम्बन्धमें जो रिपोर्ट मेजी थी, उससे पता लगता है
कि राज्यकी दशा उत्तम थी और प्रजामें अमन-चैन था। In the
year 1828 matters went on very favourably and
generally happy contended condition of people was
highly satisfactory but the savings were not quite so
large as in the former years.

गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग चाहते थे कि अन्य भारतीय राजवंशों के समान नागपुर-राजवंशका दर्जा स्थित किया जावे, इसलिए उन्होंने सन् १८२६ की सुलहकी ८ वीं तथा ९ वीं शर्तें हटानेकी आज्ञा दे दी । इसपर रेसीडेण्ट मि० वाइस्डरने यह सिफारिश की कि रक्षित जिलोंकी मियाद (जिनका प्रबंध अँप्रेज कर्मचारियोंके अधीन था ) ३० जून सन् १८३२ तकके लिए बढ़ा दी जावे, क्यों कि पाँचसाला बंदो-बस्त (Five years settlement) उस समयपर खत्म होता था । लेकिन लॉर्ड विलियमके आग्रहसे ७ शर्तोंका एक नया सुलहनामा तैयार किया गया और उसपर २९ दिसंबर सन् १८२९ को महाराजाने इस्ताक्षर कर दिये। उसकी शर्तें इस प्रकार थीं—

- (१) गत सुलहकी ८ वीं और ९ वीं शर्त रद की गई। राजा साहब-को ८ लाख रुपये प्रतिवर्ष बाबत सहायक फ़ौजके चार किश्तोंमें पटाना होगा। कम्पनीने जो प्रान्त अपने कब्जेमें रक्खे हैं, वह वापस सौंपे जायँगे। ९ जून १८३० से सब अँग्रेज कर्मचारी वापस बुला लिये जायँगे। सहायक फौज क्रमशः घटा दी जायगी। राजा साहब प्रजाकी रक्षाके लिए सहायक फौज रख लें।
- (२) कम्पनीने जिससे जो कुछ करार किया है, उसे राजा साहब स्वीकृत करें।
- (३) कम्पनी राजा साहबको व्यवस्थाके विषयमें सलाह देगी। यदि अव्यवस्था मचेगी, तो कम्पनी अपने एजेण्टोंद्वारा व्यवस्था करेगी।
- ( १ ) राजा साहब एक हजारसे कम सैनिक न रख सकेंगे । ये समस्त कर्मचारी भारतीय होंगे। मौकेपर उस फौजको कम्पनीकी सहायता करानी होगी जिसका भत्ता कम्पनी देगी।

इस सुलहसे रघोजी भोंसलेको बहुत कुछ स्वतंत्रता मिल गई।

नवीन सुलहके अनुसार रक्षित जिलेंका प्रबंध भोंसला सरकारको सौंप दिया गया । इसी समय स० १८४१ में निजाम-राज्यकी सीमापर एक बनावटी नामधारी आपासाहबने कुछ सेना एकत्रित करके उपद्रव मचानेका यत्न किया । उसके प्रबंधके लिए नागपुरसे एक पलटन लेफ्टनेंट कर्नल इमकरके साथ भेजी गई । उधर निजामके लेफ्टनेंट जानसनके द्वारा उस विद्रोहका अगुआ बुह्वानी पकड़ लिया गया और अन्य सहायक खिसक गये । इस प्रकार यह विद्रोह जहाँका तहाँ शान्त कर दिया गया ।

ई० स० १८३७ के सितंबर मासमें कम्पनी सरकारकी सूचनाके अनुसार सती होनेकी पृथा कानूनन बन्द कर दी गई। रेसीडेण्ट अपनी रिपोर्टमें लिखते हैं कि मैं नागपुरमें जबतक रहा, तब तक केवल एक स्त्रीके सती हो जानेकी रिपोर्ट छत्तीसगढ़से आई थी। १८३८ में रघोजीराव बनारस, गया आदिकी यात्राके लिये गये। उस समय उनकी रक्षाके लिए केप्टन फिट्रजराल्ड मद्रासी पल्टनके सहित साथमें थे। महाराजाकी इस ७ मासकी अनुपस्थितिमें राज्य-प्रबंधका सारा भार वृद्ध राजमाता बका-बाईके हाथ रहा।

मि० वाइल्डरके पश्चात् कर्नल बिग्ज, मि० कर्न्हेंडिश, मेजर विल्किन्सन तथा लेफ्टनेंट कर्नल स्पियरने समय समयपर नागपुर राज्यके सम्ब-धमें गर्ननर-जनरलसे पत्रव्यवहार किया । ई० स० १८४८में रेसी-डेफ्ट रामसेने भी राजाके सम्बन्धमें बहुत कुळ शिकायतें कीं। उसने यहाँ

<sup>\*</sup> पदच्युत महाराजा आपासाहबका अन्तकाल १५ जुलाई सन् १८४० को जोधपुरमें हुआ था। उस समय उनके अन्तकालकी सूचना वहाँके पोलिटिकल एजेंट मेजर लडलोके द्वारा नागपुर भेजी गई थी।

<sup>¶&</sup>quot;It is competent to the British Government

तक छिख डाळा कि राजा जबतक वर्तमान सळाहकारोंके गोळमें रहेगा, तबतक राज्य-प्रबंधके सुधरनेकी आशा करना ही व्यर्थ है । ई० सन् १८२९ की सुलहकी शर्तके अनुसार यह तय हुआ था कि ब्रिटिश सरकार अपने प्रतिनिधिकी ओरसे महाराजा या उनके उत्तराधिकारियोंके राज्य-प्रबंधके विषयमें जो राय प्रकट करेगी, उसे राजाको कार्य रूपमें परिणत करना होगा । उसके अनुसार जब कि रामसेने राजाका ध्यान उस ओर आक्रष्ट कराया, तब राजाने रेसीडेण्टसे साफ कह दिया कि वह उस अधिकारका प्रमाणपत्र दिखलावे कि उसे हक है या नहीं। इस बातका विस्तृत विवरण ८ जुळाईको रेसीडेण्टने भारत सरकारके पास पत्र नं० १९ द्वारा भेजा । उक्त पत्रके प्रत्युत्तरमें २९ जुळाईको गवर्नर-जनरळकी ओरसे महाराजाको एक खरीता भेजा गया जिसका सार यह था कि केप्टन रामसे सरकारके विश्वासपात्र कर्मचारी हैं, इसलिए राज्यसम्बन्धी उनकी सलाह मानना आपके लिए आवश्यक है। \* यही खरीता ८ अगस्तको केप्टनने महा-राजाके सम्मुख पेश किया | महाराजाको उसके अनुसार कार्य करना आवश्यक था। रेसीडेण्टने निम्नलिखित सुधारके लिए राजापर दबाव डाला था—'' महाराजासाहब अपना निजी व्यय कम करके निजी कर्जकी अदाई करते रहें । राज्यके प्रमुख विभाग विश्वासपात्र कर्मचारियोंको सौंपे जायँ । रेसीडेन्सी वकील माधवराव, नाना चिटनवीस, दादा फड़नवीस, बंडोजी चिटनवीस तथा अन्य कुछ कर्मचारी दर्बारसे हटा दिये जायँ।

through it's local Representative to offer advice to the Maharaja, his heirs and successors, on all important matters relating to the internal administration of the Nagpur territory or to external concerns, and Maharaja shall be bound to act in conformity thereto." क्योंकि उनके विषयमें बहुतसी शिकायतें रेसीडेंसीमें आई हैं।" कई हफ्ते बीत जानेपर भी महाराजाने कोई व्यवस्था न की; लेकिन रेसीडे-ण्टका तकाजा बराबर जारी रहा। १७ फरवरीको नाना फड़नवीसकी सलाहसे खासगी-खजानेसे २० लाख रुपये कर्ज अदाईके लिए निकाले गये और साहूकारोंको बुलाकर उनका हिसाब साफ किया गया। रेसीडेण्टने इसपर दर्बारके वकीलके जरिये महाराजाको कहला भेजा कि इस आनं-ददायक समाचारकी सूचना भारतसरकारको शीघ्र ही दी जायगी।

मंडारा और चाँदाके सूबेदारोंको महाराजाने नौकरीसे निकाल दिया था। लेकिन मि० मनशील रेसीडेण्टके आग्रहसे ई० स० १८५२ में वे पुनः उचपदपर नियत किये गये। उस समय शासन-विभागके प्रत्येक अफसरको रेसीडेंसीमें जाकर रेसीडेण्टके सामने सारी व्यवस्थाका परिचय कराना पड़ता था। अर्थात् रेसीडेण्टके क्रपापात्र कर्मचारी ही उस समय दरबारके मुख्य कर्ता धर्ता थे। रेसीडेण्टोंके कर्तव्योंके विषयमें लॉर्ड हेस्टिंग लिखते हैं—

"देशी नरेशोंके साथ संधियाँ करते समय हम उन्हें स्वाधीन नरेश स्वीकार कर छेते हैं। फिर हम उनके दरबारमें अपना रेसीडेण्ट भेजते हैं। ये रेसीडेंट बजाय केवळ राजदूतका कार्य करनेके दर्बारपर अपना ही अनन्य अधिकार जमा बैठते हैं। वहाँके नरेशके तमाम निजी कारबा-रोमें दखळ देने छगते हैं। प्रजाके विद्रोही छोगोंको राज्यके विरुद्ध भड़-काते हैं और अपने अधिकारका जोरोंके साथ प्रदर्शन करते हैं। फिर अँप्रेज सरकारकी सहायता प्राप्त करनेके छिए कोई न कोई नया झगड़ा खड़ा कर छेते हैं और उसपर इस प्रकारका रंग चढ़ाते हैं कि अँप्रेज सरकार पूरे बळसे उस मामळेको हाथमें छे छेती है। न केवळ उस एक बातपर ही बल्कि रेसीडेण्टके समस्त व्यवहारपर—अपने रेसीडेण्टकी हर एक बातका अँग्रेज सरकार पूरी तरह पक्ष छेती है।" +

महाराज रघोजीराव भोंसले (तृतीय ) के शासन-कालमें ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जिसका विस्तारकें साथ उल्लेख करना आव-श्यक हो । किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस राजाका शा-सन बड़ी ही शांतताके साथ बीता । ई ० स ० १८५३ के अगस्त मासमें महाराजाकी तबीयत ज्वरके कारण कुछ खराब हो गई, जो हकीम फजलखाँके औषघोपचारसे जल्दी अच्छी हो गई। लेकिन हकीमके मना करनेपर भी एकदिन उन्होंने स्नान कर लिया। क्योंकि बकाबाई विना राजाके स्नान किये रामटेक नहीं जा सकती थीं। पश्चात् आठ दिनतक प्रकृति ठीक रही। इसी बीचमें परहेज न करनेके कारण कफ और ज्वरने आकर पुनः घेर लिया। दो दिनतक हकीम फजलखाँने और चार दिनतक अब्दुल हकी-

<sup>+</sup> In our treaties with them we recognise them as independent sovereigns. Then we send a Resident to their courts. Instead of acting in the character of ambassador he assumes the functions of a dictator; interferes in all their private concerns; countenances refractory subjects against them, and makes the most ostentative exhibition of his exercise of authority to secure to himself the support of our government; he urges some interest which, under the colour thrown upon it by him, is strenuously taken up by our council; and the Government identifies itself with the Resident not only on the single point but on the whole tenor of his conduct. "-Private Journal of Marquiss of Hastings."

मने दवा की, किन्तु लाभ न हुआ। तब शहरके प्रमुख हकीम इनायत-अली, अबदुल कादिर, सिकंदर और अब्दुल हकीम बुल्वाये गये। उस समय नब्ज देखकर सिकंदर हकीमने दो रत्ती 'लुबूल कहर' नामक दवा देनेकी राय दी। चार दिनतक इस दवाके देनेपर भी जब लाभ न हुआ, तब सब हकीमोंने सलाह करके 'शरबत दीनार' तैयार करवानेकी आज्ञा दी। १० तारीखकी रात्रिको उक्त दवा १० माशे दी गई; परन्तु पेशाब बन्द हो गया। तब रेसीडेन्सीसे डाक्टर बुलानेकी सलाह हुई; लेकिन डाक्टरोंका इलाज करानेसे स्वयं राजाने इन्कार कर दिया। आखिर ११ तारीखको सुबह १ बजे राजासाहबको काला दस्त होनेसे बेहोशी आ गई और सूर्य निक-लेनेकें पूर्व ही उनका अन्तकाल हो गया।

## नागपुरमें अँग्रेज़ी राज्य ।

११ दिसंबर स० १८५३ के प्रातःकालके ६ बजे नागपुरके महाराजा रघोजीराव भोंसलेका ४७ वर्षकी अवस्थामें अन्तकाल हो गया।
उस समय नागपुर तथा कामठीमें ब्रिटिश रेसीडेण्टकी ओरसे दुःख प्रदर्शनार्थ ४७ तोपें दागी गई। हकीम फजलखाँकी जवानी माल्रम हुआ कि
मरनेके एक दिन पूर्वतक महाराजाने पुलाव खाया था, हाँ शराब अवश्य ही ३
दिनके पूर्व बन्द कर दी थी। दो प्रहरके समय मृत महाराजाके शक्की
रथी निकाली गई। उस समय रेसीडेण्ट खयं उपस्थित था। रेसीडेण्टने
१४ दिसंबरको भारत सरकारको जो पत्र भेजा था, उसमें उसने
लिखा था—" राजाका खमाव और न्यवहार चित्ताकर्षक था। रेसीडेण्ट
तथा अन्य कर्मचारियोंके प्रति भी उनका न्यवहार सराहनीय था। शहरके
प्रमुख लोगोंके यहाँ पहुँचकर वे प्रेम बढ़ाते थे। जान पड़ता था कि
मानों किसी प्रजासत्ताक (Republic) राज्यके अध्यक्ष हैं। कुश्ती,

पतंग, तारा, गाने तथा नाचके वे विरोष प्रेमी थे। जानी नामक रखेळीके संसर्गसे ८ वर्षसे उनकी सुरापानकी मात्रा बढ़ गई थी। इन्हीं कारणोंसे राज्यप्रबंधकी ओर ध्यान देनेकी उन्हें फुरसत नहीं मिळती थी। इसके छिए कई बेर चेतावनी दी गई थी; लेकिन महलकी चहार-दीवारीके भीतर पहुँचते ही वे फिर ज्योंका त्यों हो जाते थे।"

राजमहलकी हलकी रखेलियोंके कारण उन्हें कई घातक आदतें पड़ गई थीं । उनका अधिकांश समय उन्हींमें न्यतीत होता था । ई० स० १८५०की ३० वीं मार्चको मि० डेविडसनने लिखा है कि "उन्हें बरसों तक राज-काजकी ओर लक्ष्य देनेका समय नहीं मिला । अपने शासनके अन्तिम पादमें उन्होंने तथा उनके मंत्रियोंने खासगी आय अच्छी बढ़ा ली थी । करीब दो लाख रुपये नजर, दंड तथा लाबारिसोंकी जायदादसे वस्लू होता था और न्याय नफ़ेके तराजूसे तौला जाता था ।"

" राजाके ४ रानियाँ अन्नपूर्णाबाई, दर्याबाई, आनंदीबाई और कमरधा-बाई हैं। उनके न कोई पुत्र या पुत्री है और न होनेकी संभावना है। न किसीको दत्तक लिया गया है। दो वर्षसे रेसीडेण्ट इस सम्बन्धमें सम-झानेका यल भी कर रहे थे। सतारा-प्रकरणसे दरबारके सामन्तोंमें इस विषयके विचार घुल रहे थे, लेकिन राजाने इस विषयपर मौनवृत्ति धारण की थी। क्योंकि राजाके मुँहलगे जगदेव नामक महल-दारोगाने सलाह दी थी कि यदि कोई लड़का गोद लिया गया, तो वह रेसीडेंटका कठ-पुतला बन जायगा और गद्दी खाली करनेतककी नौबत आ जायगी।"

" इस समय राज्यका कोई औरस हकदार नहीं रहा है। ८ फरवरी सन् १८३७ को रेसीडेण्ट मि० कव्हेंडिशने भारत सरकारको लिखा था कि राजाको गोद लेनेका अधिकार ही नहीं है। ई० स० १८४० में मि० विक्किनसनने यह राय प्रकट की थी कि अन्य स्वतंत्र नरेशोंकी भाँति नागपुरवंशकी विधवा रानियोंको गोद छेनेका अधिकार है।"

"रघोजी द्वितीयकी रानी इस समय ७५ वर्षकी होनेपर भी राजकाजके लिए सर्वथा योग्य हैं। यदि महारानीका चुनाव सरकार मंजूर न करे, तो गदीके लिए मैं नाना अहेररावके पुत्र यशवंतरावके लिए सिफारिश करूँगा। दरबारके सामन्त भी इसी चुनावको सहर्ष स्वीकृत करेंगे।"

गवर्नर-जनरल लॉर्ड डलहौसीने बिना युद्धके आठ भारतीय राज्योंका अस्तिल नष्ट कर दिया। इस नीतिके अनुसार इनमेंसे ७ राज्यों अर्थात् नागपुर, सतारा, झाँसी, सम्बल्पुर, जैतपुर, तंजावर और कर्नाटकको अँप्रेजी राज्यमें मिला लिया गया। इस नीतिको अँप्रेजीमें लेप्स कहते हैं। लेप्सका अर्थ यह है जिन राजाओंने कम्पनीके साथ मित्रताकी सन्धियाँ कर ली थीं, उनमेंसे किसीके मर जानेपर यदि उसके कोई पुत्र न हो, तो उसके समस्त राज्यपर कम्पनीकी हुकूमत और कब्जा हो जाता था। यह नीति वास्तवमें ई० स० १८३४ से प्रारंभ हुई। उस वर्ष कम्पनीके डायरेक्टरोंने भारत सरकारको लिखा कि जब कभी किसीके गोद लेनेकी कियाको मंजूर करना या न करना अपने हाथोंमें हो, उस समय बहुत ही कम मंजूरी देनी चाहिए; आम तौरपर नहीं। और यदि कभी मंजूरी दी जावे, तो वह आपका अनुग्रह समझा जाना चाहिए। \*

इसी नीतिके अनुसार लॉर्ड डलहौसीने नागपुर-राज्य खालसा कर-

<sup>\*</sup> Whenever it is optional with you to give or to withhold your consent to adoption, the indulgence should be the exception and not the rule, and should never be granted but as a special mark of approbation.

-Court of Directors of the East India Company 1834.

नेका निश्चय किया । २८ जून १८५४ को डलहौसीने ३८ पैरोंका एक मिनिट ( Minute ) लिखा, जिसका सार इस प्रकार है—

"भोंसला राज्यका हक निम्नलिखित हकदार पा सकते हैं—(१) मृत रघोजीका पुत्र, (२) राज्यसंस्थापकका वंशघर, (३) मृत राजाका दत्तक पुत्र और (४) मृत राजाकी महारानीद्वारा लिया हुआ दत्तक पुत्र । किन्तु इस समय कोई ऐसा हकदार नहीं है और न संतान होनेकी संभावना ही है। रघोजी भोंसले प्रथमसे पैतृक सम्बन्ध रखनेवाला आपासाहब ही अन्तिम था। १८४० की ३० ज्नको मेजर विल्किन्सनने लिखा था कि नागप्रूरमें भोंसला कहलानेवाला एक भी हकदार नहीं है। कन्या पक्षके लोग वर्तमान हैं; किन्तु उनका गद्दीपर कोई हक नहीं है। रेसी- खेण्ट सर जेकिन्सने साफ लिखा है कि राज्यके लिए कन्या या उसकी संतानोंको कोई हक नहीं है। Exclusive of females or their issue."

"मृत रघोजीका कोई दत्तक पुत्र भी नहीं है। रेसीडेण्ट दो वर्ष तक आग्रह करता रहा, फिर भी मृत राजाने कोई राय प्रकट नहीं की और न उनकी बड़ी रानीने ही किसीको गोद लिया। हिन्दू-कानूनके अनुसार विभवा बिना पितकी आज्ञाके गोद नहीं छ सकती। The Majority of the schools have hold that according to Hindoo law, no widow can adopt without having received the consent of her husband to do so.

"ई० स० १८१८ के कागजातसे यह सिद्ध नहीं होता कि मृत महाराजाका हक दत्तक-विधानद्वारा प्रस्थापित किया गया था; क्यों कि मृत राजाको गद्दीपर बिठलानेके कई दिन पश्चात् गोदकी रस्म पूरी हुई थी। सरकारने उसे दानके तौरपर Free gift सौंपा था; न कि

भोंसला-वंशमें दत्तक छेनेके कारण। It bestowed the sovereignty upon the person whom it thought best, and it conferred the gift upon him under the influence of no consideration whatever but it's own free will and pleasure."

" इस समय मृत राजाका कोई वारिस नहीं है। कोर्ट ऑफ डाय-रेक्टरोंने सतारा-प्रकरणके अवसरपर निर्णय देकर भारत सरकारके छिए भावी मार्ग बता दिया है। मैं इस निर्णयपर पहुँच गया हूँ कि नागपुरकी गद्दीके छिए दत्तक-विधान अस्वीकृत किया जावे। यहाँपर सादा सवाछ यह है कि ई० सन् १८१८ में नागपुर-राज्य जिस प्रकार गूजर-वंशको सौंपा गया था; उसी प्रकार इस समय भी सौपा जाय या नहीं ? इस बातका निर्णय शासन-नीतिसे ही होगा। Policy along must decide the question."

" नागपुरका राज्य अँग्रेजी राज्यमें मिला लेनेसे वहाँकी प्रजाका तथा भारतका साधारण हित और विलायतके प्रति लाभ किस नीतिसे होगा? नागपुर-राज्यकी प्रजा वर्तमान शासनकी अपेक्षा अँग्रेजी शासन अधिक पसंद करेगी; क्योंकि जेन्किन्सके जमानेमें वह उसका सुख पा चुकी हैं और इस लिए वहाँकी प्रजा अवतक उसे ' डंकिन साहबका राज्य 'के नामसे उल्लेख करती है। केवल दरबारके कुछ सामन्त और मानकरि-योंको यह पसंद न होगा।"

"गत ५० वर्षोंमें मैसूर, सतारा और नागपुरमें देशी राजाओंको कायम करके देखा गया; किन्तु वह प्रयत्न असफल रहा। नागपुरका राज्य जिस समय मृत राजाको बालिंग अवस्थामें सौंपा गया, उस समय प्रबंध सराहनीय था। बराबर समयपर वेतन पानेवाली बलवती सेना, धनसे भरा खजाना और सुशासित प्रजा उसके हाथ सौंपी गई थी; िकन्तु २० वर्षमें जब वह मरा तब मनुष्य और राजत्व दोनोंके विरुद्ध अपना हीन आचार और अपकीर्तिका नम्ना छोड़ गया। वह रिश्वत छेकर न्याय बेचता, शराब पीकर मतवाछा हो जाता और भोग विछा-समें मग्न रहता था। ऐसे राजाका उत्तराधिकारी िकसी अन्य पुरुषको बनानेसे इस बातका क्या प्रमाण है िक वह भी वैसा न होगा? यदि मान छिया जाय कि वह वैसा न होगा, तौ भी सरकारमें प्रजाकी भछाईका जो सामर्थ्य है, उससे वह हाथ क्यों खींचे? "

" नागपुरका राज्य ब्रिटिश राज्यमें मिला लेनेसे इंग्लैण्डकी एक कमी पूरी हो सकती है। इस कमीको पूरा कर देनेसे इंग्लैण्डकी व्यापारी नीति ठीक तौरसे जम सकती है। इंग्लैंडकी व्यापारिक उन्नीत कई तरहके कचे मालसे हो सकती है, जिसमें लंबे तारकी रुई प्रधान है। यदि नियमसे इंग्लैंडको रुई मिलती रही, तो उससे व्यापारिक उन्नति हो सकती है। भारत और इंग्लैंडके राजकाजमें जो छोग भाग छेते हैं, वे उसका अनुभव करते हैं और मैं भी १० वर्ष राजनीतिक क्षेत्रमें काम करके इसे अच्छी तरह समझ गया हूँ। जिस समय मैं इंग्लैंडसे भारतके लिए रवाना होने लगा था, उस समय मेंचेस्टरकी व्यापारिक समितिने Chamber of Commerce ये बातें कहीं थीं। पीछेसे इंग्लैंडके प्रधान मंत्रीने भी अपने पत्रोंमें बार बार इंग्लैंडके व्यापारकी ओर ध्यान रखनेकी सूचना दी है। यदि इंग्लैंडको ये चीजें बराबर मिलती रहीं, तो उसे किसी अन्य देशका मुँह न ताकना पड़ेगा। बरार और उसके आस-पासकी भूमि कपासके लिए मराहर है। हाऊस ऑफ कॉमन्सकी सिलेक्ट कमेटीके सन्मुख इजहार देते हुए कॅप्टन रेनॉल्डने यह बतलाया था कि गोदावरी और सतपुड़ांके मध्यका भाग कपासके छिए उत्तम है, और वह इंग्ठैंडकी कमीको पूरा कर संकेगा। यह प्रान्त निजाम और भोंसळोंके अधिकारमें है। गतवर्ष बरार निजामसे मुलहके द्वारा ले लिया गया है। इन मध्यवर्ती प्रान्तोंका माल समुद्र तटपर ले जानेके लिए कोर्ट आफ डायरेक्टरोंने रेल्वे लाइन ले जानेकी इच्छा प्रकट की है। उसका सर्वे भी हो गया है और आशा है कि वह कार्य फलप्रद होगा।"

" नागपुरका राज्य ब्रिटिश राज्यमें मिला छेनेसे जो सेना कभी हमारे दुःखका कारण होती, वह भी हाथ आ जायगी और उसके साथ ८० हजार वर्गमील भूमि, ४० लाख रुपयेकी वार्षिक आय तथा ४० लाख आबादीकी प्रजा हमारे हाथ आ जायगी । यह राज्य जोड़नेसे निजाम-राज्यके चारों ओर ब्रिटिश शासन हो जायगा और शासन-कार्यमें सुविधा होगी । कलकत्तेसे बम्बई तकका सारा प्रान्त अँग्रेजी राज्यमेंसे होकर जायगा । इससे सैनिक और व्यापारिक बल बढ़ जायँगे ।"

इस प्रकार गवर्नर-जनरल लार्ड डलहोसीने 'लेप्स' की नीतिके अनुसार राज्य खालसा करनेका निश्चय किया, जिसका समर्थन उसके सहकारी कौन्सिलर मि० डारिन और मि० हाल्डिने किया; हाँ मि० लोने इसका विरोध किया। मि० लोने अपनी मिनिटमें लिखा है कि "सुलहकी शर्तों तथा राष्ट्रके जनरल कानूनसे मैं समझता हूँ कि भोंसला-वंशका हक लीना नहीं जा सकता। वह अपनी इच्छा तथा रिवाजके अनुसार गोंद ले सकता है।"

"मैं दावेके साथ कहता हूँ कि नागपुरका भावी अँग्रेजी शासन जेकिन्सके समान आम पसन्द न होगा; क्योंकि हम अपने हितके छिए राजस्वका अधिक भाग विदेश भेजेंगे। हमें अपने छाभ और सुभीतेके छिए परिवर्तन करना होगा, जो कि वहाँके निवासियोंको पसंद न होगा।"\*

<sup>\*</sup>One party to a treaty can not be allowed to introduce subsequent restrictions.

" मुछहकी शर्तोंके अनुसार मृत राजाके परिवारको गोद छेनेका अधिकार न होता, तो उसका उल्लेख सुलहमें स्पष्ट रहता, जैसा कि मुझे स्मरण है कि भारतके पश्चिमीतटके एक छोटेसे कुलाबा राज्यके राजासे तय हुआ था कि यदि कुलाबाका राजा पुत्ररहित मर जावे, तो उस समय दत्तक छेनेका हक देना या न देना सरकारपर अवछंबित रहेगा। मुझे स्मरण है कि मालवे और राजपूतानेके राजवंदा राजाके मरनेपर दत्तकपुत्रको गद्दीपर बिठलाकर उसकी सूचना गवर्नर-जनरलके एजेंटको देते हैं; ताकि सरकार उसे मंजूर करे; किन्तु ऐसी स्थिति नाग-पुरमें नहीं है। वहाँपर राजाके मरते ही रेसीडेण्टने राज्यप्रबंध अपने हाथमें हे हिया है और विद्रोह खड़ा न हो जाय, इसहिए ब्रिटिशसेनाको होशियार कर दिया गया है। संभव है कि इससे वे छोग आगेकी कार्र-वाई करनेसं रुक गये हों। मेरा विचार रेसीडेण्टको दोष देनेका नहीं है: क्योंकि उसने हुक्मकी तामीली की है। मेरा मतलब यही है कि भोंसला-वंश जो अपना हक पेश नहीं कर सका है, इसका कारण यह है कि ब्रिटिश प्रतिनिधिने उसे साफ तौरसे सलाह नहीं दी है।"

"राजाने दत्तकके विषयमें कोई राय प्रकट नहीं की; किन्तु खयाछ रखना चाहिए कि मरनेके समय उसकी कोई अधिक अवस्था न थी जिससे वह मान छेता कि अब उसे पुत्र न होगा; क्योंकि संसारमें ऐसे अनेकों उदाहरण देखे जाते हैं कि उससे अधिक अवस्थावाछोंके पुत्र हुए हैं। भारतके उच्च घरानोंमें ऐसे कई उदाहरण मिछेंगे। दूसरे राजा स्वयं यह जानता था कि मरनेके पश्चात् उसकी बड़ी रानी गोद छे सकती है, जैसा कि मि० जेकिन्सने छिखा है। क्या रेसीडेण्टने कभी राजाको यह सूचित किया था कि यदि वह गोद न छेगा तो उसका राज्य जाता रहेगा ? और राजाने भी कभी नहीं कहा कि मैं गोद नहीं छेना चाहता। यदि राजाने ऐसा कहा

होता, तो हमारे लिए रास्ता साफ था। मान लिया जावे कि रेसीडेण्टने राजाको दत्तकके विषयमें कोई सलाह नहीं दी और अच्छी तन्दुरुस्तीमें वह अचानक या घोड़ेंपरसे गिरकर मर गया, तो उस समय कान्त्रसे जो हक गोद लेनेका था वही हक इस समय भी लागू हो सकता है।"

"रेसीडेण्टके खासगी पत्रसे मुझे ज्ञात हुआ कि दरबारके सामन्त दत्तक छेनेके छिए इच्छुक हैं। छेकिन इस विषयमें उसने अपनी रिपो-र्टमें कुछ भी नहीं छिखा है। रिपोर्टमें इस बातका खुछासा करना आव-स्यक था। संभव है कि छोगोंने अनुमान किया हो कि जिस तरह आपा-साहबके पदच्युत करनेपर मि० जेकिन्सने मृत राजाको गद्दीपर बिठछाया था, उसी प्रकार इस समयपर भी कछकत्तेसे मंजूरी आनेपर हो।"

" महारानी बकाबाईने रेसीडेण्टसे यह साफ कहा था कि राजवंश ज्योंका त्यों कायम रक्खा जावे । अन्तमें मेरा यही कथन है कि हमें नागपुरका राज्य खाळसा करनेका कोई हक नहीं है । "\*

११ फरवरी सन् १८५४ को। मि० जे० छोने उपर्युक्त आशयका वक्तव्य गवर्नर-जनरलके सम्मुख पेश किया । २० फरवरीको एक छोटेसे मिनिट (लेख) द्वारा कौन्सिलर मि० हालिडेने लार्ड डल्हौसीकी नीतिका समर्थन किया । २२ फरवरीको लॉर्ड डल्हौसीने मि० लोकी टिपण्णीका उत्तर देते हुए यह साफ प्रकट कर दिया कि नागपुरका राज्य खालसा किया गया । ये सब कागजात ४ मार्चको गवर्नर-जनरलने कोर्ट आफ डायरेक्टरोंकी मंज्रुशिके लिए विलायत भेज दिये, जिनका उत्तर ११ जूनको कलकत्ते पहुँचा और उसमें विलायतकी कोर्टने लार्ड डल्हौसीकी लेप्स नीतिका समर्थन किया ।

<sup>\*</sup> Which he did not express in that treaty.

इधर ७ मार्चको गवर्नर-जनरलके मंत्री मि० प्राण्टने रेसीडेण्ट मि० मनशीलको यह सूचित किया कि नागपुरका राज्य खालसा किया गया। इस नवीन राज्यके कमिश्नरका पद रेसीडेण्टको सौंपा गया और साथ ही यह भी सूचित किया गया कि वह मि० जेकिन्सकी नीतिका अवलंबन करें जैसा कि मार्किस आफ हेस्टिंगने कहा था:—Establishing plain, simple and efficient regulations on basis of ancient usages and laws of the country "

यशवन्तराव अहेरराव (जानोजी) मैनाबाईका पुत्र था, जो कि राज-महल्में रहा करती थी। १४ अगस्त ई० स० १८३४ को उसके एक पुत्र हुआ जिसकी खुशीमें २१ तोंपें चलाई गई। उसी मासकी २५ तारीखको अर्थात् १२ वें रोज नागपुरके प्रधान सरदार तथा रेसीडेण्ट इस उत्सवमें सम्मिलित थे। गुजर वंशके इसी बालकके जन्मपर राजमह-लमें उत्सव मनाया गया था। यह राजकुमार विशेष कर्मचारीकी देखरेखमें राजमहल्में ही रक्खा गया था। दरबारमें और रेसीडेण्टसे मिलते समय यह बालक मृत राजाके साथ एक ही गदीपर बैठा करताथा, अर्थात् मृत रघोजीको यह आशा थी कि उसका उत्तराधिकारी यही कुमार होगा।

रघोजी तृतीयने यशवन्तरावको गोद नहीं लिया था; किन्तु मरनेके पश्चात् बड़ी रानी अन्नपूर्णाबाई दत्तक छेनेके लिए तैयार थीं और आंग चलकर यह संस्कार हुआ भी। मालिकके मरनेके पश्चात् उसकी पत्नी द्वारा लिया हुआ गोद जायज माना जाता है। कई अवसरोंपर कम्पनीने ऐसे विधानको जायज माना था। ई० स० १८१८ में सिंधियाकी रानीने जो दत्तक लिया था, वह जायज माना गया था। ई० स० १८३६ म महाराजा जनकोजी सिन्धियाकी रानीने जो दत्तक लिया था; उसपर भी ब्रिटिश सरकारने आपित्त नहीं की थी। ई० स० १८३४ में धारकी

महारानीने और १८४१ में कृष्णगढ़की रानीने गोद लिया। इन मौकोंपर भी सरकारने चुप्पी साधी थी। ऐसे उदाहरणोंके रहते हुए भी ई० स० १८५३ में नागपुरकी महारानियोंको दत्तक लेनेका हक क्यों नहीं दिया गया? यदि यह मान भी लें कि विधवाको गोद लेनेका हक नहीं था, फिर भी यह प्रश्न होता है कि झाँसीका राज्य क्यों कर खालसा किया गया? इसका एकमात्र उत्तर यही है कि लॉर्ड डलहौसीने 'लेप्स' नीति इष्ट्रियार की थी। किसी एक इतिहासलेखकने लिखा है कि नागपुरका राज्य खालसा करनेमें मैंचेस्टरकी मिलोंके लिए आवश्यक रहने ब्रिटिश न्यायके कान बन्द करके उसे बहरा कर दिया और आँखोंमें पड़कर अंधा कर दिया!

नागपुर-राज्य खाळसा होनेका समाचार ज्यों ही महलोंमें पहुँचा; त्यों ही चारों ओर सनाटासा छा गया और १७ जुलाई सन् १८५४ को महा-रानी बकाबाईने ( जो मृत महाराजाकी मातामही थीं ) गवर्नर-जनरलको इस आशयका एक निवेदन-पत्र भेजा—

"भारत सरकारके निर्णयका समाचार पाते ही सारे वंशपर जो सदमा पहुँचा है उसे प्रकट करनेमें छेखनी असमर्थ है। हमारे हाथसे कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ, जिससे सुछहकी शतोंमें बाधा पहुँचे। हमने रेसीडेण्टसे भी बहुत कुछ कहा; छेकिन उत्तर मिछा कि तीन मासके मीतर समाधानकारक उत्तर मिछेगा। १५ मार्चको मि० किचटनने महछोंमें आकर यह वृत्तांत सुनाया कि हमें सरकारसे २५ हजार रुपये मासिक पेंशन तथा जवाहिरातका कुछ हिस्सा दिया जायगा। यदि यह हम मंजूर न करें, तो हमपर आपात्तियोंका पहाड़ टूट पड़ेगा और यदि सरकारी निर्णय म माना गया, तो उसके छिए रेजीमेण्टकी दो पछटने काफी हैं।

अन्तमें मैं लार्ड महोदयसे प्रार्थना करती हूँ कि वे नागपुरकी गद्दी पूर्ववत् कायम रक्वें । "

१४ सितंबरको गवर्नर-जनरलने रानियोंको यही उत्तर दिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टरोंकी अनुमति आ जानेसे प्रार्थनापर विचार नहीं किया जा सकता । इधर रानियाँ बारबार गिङ्गिङ्गती थीं कि मृत महाराजाके वारसान न होनेसे गवर्नर-जनरऌने राज्य खाळसा किया है. यह बात गस्त है । क्योंकि परिवारके रिवाज तथा हिन्दू शास्त्रके अनुसार मृत महाराजाके वारसान मौजूद हैं । इसलिए परस्परके इकरारनामेंके अनुसार हमारा यह इक नहीं छीना जा सकता। महारानियाँ पहुळे भी और अब भी गोदके लिए उत्सक हैं। पर सुनता था कौन ? इतिहासके पाठकोंको यह भली भाँति अवगत होगा कि कहाँपर और किस राजवंशके साथ ईस्ट इंडियाके कर्मचारियोंने अपनी सहृदयताका परिचय दिया है। लॉर्ड डल्होसीने जो फैसला लिखा था, उसमें जान-बूझकर सत्य बातें लिपानेका यत्न किया गया था। उसने यहाँ तक लिख मारा था कि राजाने कभी भी उत्तरा-धिकारी या दत्तकके विषयमें रेसीडेण्टसे बातचीत तक नहीं की। इसी बुनियादपुर महारानियोंने लार्ड साहबसे बातचीत करनेके लिए दो प्रति-निधि भेजे थे। उनमेंसे हनुमंतरावने २० सितंबरको जो मेमोरियल <sup>¶</sup> गवर्नर-जनरलके सन्मुख पेश किया था, उसमें भी इन्हीं बातोंका उल्लेख था।

I" The matter I refer to, and now submit for your Lordship's consideration, is that the late Maharaja, before his decease, frequently represented to the Resident that there is no probability of his having any issue, and that therefore he should be permitted to adopt a son as successor to the Raj and territory of Nagpur, according to that treaty, and according to the custom of the family.

यशवंतराव अहेरराव ( जानोजी भोंसळे ) का दत्तक-संस्कार राजांके मरते ही महारानियोंके द्वारा हो चुका था और बादके सब संस्कार उसीके द्वारा संपन्न कराये गये थे । छेकिन इस संस्कारका सार्वजनिक स्वरूप महारानी बकाबाईने इसिछए ही रुक्वा दिया था कि प्रथम सरकारकी अनुमित छे छी जावे । यही बात किमश्नरके असिस्टेंट केप्टन इव्हान्स बेळने भी साफ शब्दोंमें छिखी है ।\* हनुमंतरावको भारत सरकारकी ओरसे यही उत्तर मिळा कि महारानीके वकीळसे सरकार पत्रव्यवहार नहीं कर सकती और जो कुछ कहना हो, वह किमश्नरके जिरये कहा जावे । भारत-सरकारकी आज्ञाके अनुसार किमश्नरने राजाकी सारी जायदादपर अपना अधिकार जमा छिया और खजानेपर मोहरछाप छमाकर अँग्रेजी पहरे तैनात कर दिये । मि० स्पेन्स नागपुरके डिप्टी किमश्नर नियत किये गये । किमश्नरके सहकारी केप्टन किचटन तथा जमाछुदीन खाँ थे। नागपुर-नगरका प्रबंध केप्टन किचटनके अधिकारमें था। इसी बीचमें मि० मनशीळका तबादछा हो जानेसे वह पद मि० इलियटको सौंपा गया।

राजमहलके खासगी विभागका व्यय बहुत ही बढ़ा चढ़ा था। इसलिए कमिश्नर उसे तोड़कर रानियोंके लिए जो पेंशन नियत हुई थी उसके

भीतर छानेका यत्न कर रहा था। ३ सितंबरको राज्यके जानवरोंके नीलामका इश्तिहार कमिश्नरके आफिसमें लगाया गया और नगरमें उसकी मुनादी करा दी गई। ४ सितंबरसे यह कार्य प्रारंभ कर दिया गया । इसपर ८ सितंबरको महारानी बकाबाईने नागपुरके डिप्टी जजके पास एक दरखास्त दी जिसमें लिखा था कि " हमने गवर्नर-जनरलके पास ३ मेमोरियल मेजे हैं । उनका उत्तर अभी तक नहीं आया है। इसी बीचमें कमिश्नरने हमारे जानवरोंको नीलाम करना शुरू कर दिया है, जिसमें सौ सौ रुपया कीमतकी बैल-जोड़ी पाँच पाँच रुपयेमें बिक रही है। इस विषयमें बातचीतके लिए हमने अपने कर्मचारियोंको (शिवराव बख्शी और नरसोबा जामदार) कमिश्नरके पास मेजे; परन्तु उन्हें धमकाकर सजा देनेका डर बतलाया गया। इतना ही नहीं वरन् इलि-यट साहबने रोजकी खानेकी चीजोंका हिसाब चुकाना बन्द कर दिया है। कमिश्नर साहबको हमने कहलाया था कि आप ऐसा न करें, इसमें हमारा अपमान है-परन्तु उसका कोई फल न हुआ। अब आप मेहरबानी करके योग्य निर्णय दें " इसी प्रकारका एक निवेदनपत्र हुनुमंत-रावने भी कलकत्तेमें गवर्नर-जनरलके सन्मुख पेश किया था; किन्तु अन्तमें कमिश्नरकी ही कार्रवाई उचित समझी गई।

रानियोंके विरोध करनेपर भी कमिश्नरने नीलामका कार्य पूर्ववत् जारी रक्खा । \* दशहरा हो जानेपर कमिश्नरने खजानेकी सम्पत्तिको सीताबर्डीके

| <ul> <li>कौन कौन जानवर</li> </ul> | कितने कितनेमें नीलाम हुए | र, उसकी सूची— |    |  |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------|----|--|
|                                   | •                        | रु०           | आ० |  |
| ४ सितंबर                          | ४७ बैल                   | ३४३           | •  |  |
| ٠,                                | 934 ,,                   | १६७५          | 4  |  |
| , <b>6</b> , ., ., .              | ५४ घोड़े १० बैल          | १३९५          | ૪  |  |
| ٠,٠                               | ५० घोड़े                 | ६४२           | 8  |  |

किलेपर लानेकी मि० किचटनको आज्ञा दी । उस समय महारानी बकाबाईने क्रोधमें आकर यह प्रकट किया कि यदि सम्पत्ति हटानेका यत किया गया, तो वे महलोंमें आग लगवा देंगी । इसलिए कमिश्नरने कर्म-चारियोंको होशयारीसे काम करनेका इशारा दे रखा था । जमालुईनि ज्यों ही महलके चाँदनी चौकमें पहुँचा त्यों ही उसपर मार पड़ने लगी; किन्तु किचटनने पहुँचकर लोगोंको शान्त कर दिया। सारे शहरमें हलचल थी। महलके चारों ओर नगरनिवासी एकित्रत हो रहे थे और वे लोग जोशसे भरे थे। यह समाचार पाते ही १० बजेके लगभग किमश्नरने सीताबर्डीके कमाण्डिंग अफसर मि० अशेको ५०० सैनिकोंके सिहत शहरमें जानेकी आज्ञा दी। कामठीसे घुड़सवार बुलवाये गये। आखिर १२ बजेके लगभग चारों ओर शांति हो गई। इसी गड़बड़में युरोपियन अफसर समझकर मि० हिस्लाप नामक मिशनरीका पीछा किया गया था; लेकिन मेजर मानाजीने उसे बचा लिया।

| ૮ €        | तेत <b>म्बर</b> | ५० ऊंट          | १३६२  | •  |
|------------|-----------------|-----------------|-------|----|
| ٩,         | ,,              | 40 ,,           | १७७६  | ۰  |
| 99         | ,,              | ६ हाथी और हौटे  | ६४२ इ | ४  |
| 93         | ,,              | ४९ घोड़े        | ६७८   | 0  |
| 98         | ,               | ४ हाथी          | १२५५  | 0  |
| <b>२</b> २ | ,,              | ९ हाथी          | 9290  | 0  |
| २३         | ,,              | ४६ घोड़े और टहू | ८०९   | •  |
| २४         | <b>&gt;&gt;</b> | ४ हाथी          | ८०९   | o. |
| ९ अक्टूबर  |                 | ३ हाथी          | ७८५   | •  |
|            |                 |                 | १३१५२ | 8  |

<sup>🕇</sup> जमाछुद्दीनखाँ नवाब सिद्दिक अलीखाँकी बहिनका पुत्र था।

उसी रोज शाम होते होते जवाहिरातकी १३ पेटियाँ भरकर किलेमें लाई गईं और दूसरे दिन २९ । राजमहलके जनानखानेमें गड़ी हुई सम्पत्ति १३६ पोतोंमें भरकर सीताबर्डीके खजानेमें जमा की गई । उनमें ३,९९,२९४ नागपुरी रुपये थे। चाँदीका टेबिल, कुछ कुर्सियाँ, क्रोचें तथा पैर रखनेका स्ट्रल महलमें रहने दिया गया । रुचिकर गहने रखनेके लिए रानियोंसे कहा गया । महारानी अन्नपूर्णाबा-ईके महलमें १० हजार मुहरें रक्खी थीं । उनपर भी सरकारने अपना अधिकार जमा लिया । इसके लिए कमिश्नरने यह भय दिखलाया था कि यदि मुहरें न दी गई, तो उतनी रकम उनकी पेंशनसे काट छी जायगी । इसलिए महारानी बकाबाईने इसमें लाभ न जानकर उन्हें १० बदरोंमें भरकर त्रिबंकराव और दादा शिर्केंके द्वारा कमिश्नरके पास भिजवा दिया। कहते हैं: कि नागपुरके राजमहल्के जनानखानेमें नागपुरी रुपये ४,१६,६६३, ईस्ट इंडिया कम्पनीके सिक्के (रुपये) २,७६,२८२ तथा मुहरें ९,९९८ थीं। असलमें यह मृत महाराजाका निजी खजाना था. जिसका हिसाब १० साळसे एक पृथक् कर्मचारीके अधीन था । कम्पनीने यह भी कर्ज अदाई करनेके निमित्त जस कर लिया ! जिस समय इंग्लैंडके. परराष्ट्-विभागके मंत्री पोलेण्डके कुछ सम्त्रांत घरानोंकी सम्पत्ति लेनेके संदे-हमें रिशयाको धिकार रहे थे, उसी समय ब्रिटिश कम्पनी मित्रराज्य नागपुरकी असहाय विधवाओंका धन नीलाम कर रही थी! इस घट-नाको कड़े राजनीतिक शब्दोंमें डकैती कहें, तो अनुचित न होगा। डल-हौसीकी इस नीतिकी निंदा अँप्रेज इतिहास-लेखक टेरेंस अरनोल्ड और . बेल आदिने की है ।

कमिश्नरके पास गिड्गिड्निपर जब रानियोंकी सुनवाई नहीं हुई, तब उन्होंने कळकत्ते और विलायतमें पैरवी करनेके लिए अपने प्रतिनिधि भेजे। विलायतमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टरोंके पास मि० ई० लांगले. सैयद इन्ना-हिम तथा गुलाम कासिमने पैरवी की: किन्तु फल कुछ न निकला। उल्टा कमिश्नरने रानियोंको धमकाया कि तुम लोग वकीलोंको भेजकर गुप्त सळाह करती हो । संभव है कि इससे कुछ उपद्रव हो जाय, इस छिए महलोंमें नहीं रहने पानोगी ।+ इसपर महारानी बकाबाईका वक्तव्य मनन करने योग्य है। वे लिखती हैं कि " ये शब्द अँग्रेज सरकारसे हमारी जो परानी मित्रता रही है उसके योग्य न थे: किन्त यह हमारा भवितव्यता है । हमारा वकील भेजनेका उद्देश यही था कि मृत राजाका नाती वर्तमान है, यह असली हकदार करार दिया जाय। क्योंकि हमसे कहा गया है कि हकदार न होनेसे राज्य खाळसा किया गया। पश्चात् हमें आज्ञा दी गई कि वकीलोंको वापिस बुला लो, हमने बुला लिया और जो कुछ कहना हो कमिश्नरके जरिये कहा करो, तबसे हम वैसा ही कर रहीं हैं। हमें विश्वास है कि सरकार न्यायी है और जब हमारा मामला उसकी समझमें आ जायगा, तब हमारा दु:ख दूर हो जायगा । मैं इस समय लगभग ८० वर्षकी हूँ और अब आधिक दिन जीनेकी मुझे आशा नहीं है; केवल जानोजीको गद्दीपर बैठा देखनेकी अभिलाषा है। "गर्वनर-जनरलकी रायके अनु-सार नागपुरके खजानेके जवाहिरातका नीलाम करना कलकत्तेमें निश्चित

<sup>†</sup> You cannot be allowed to remain in the Palace and make plans for sending Wakeels, for by sending Wakeels, it becomes evident that you are intent upon making a disturbance."

किया गया । १८ अक्टूबर सन् १८५५ के मॉर्निंग क्रानिकलमें इस नीलामका विज्ञापन भी निकाला गया । सरकारी कागजपत्रोंके देखनेसे पता चलता है कि भोंसलोंकी कुल सम्पत्ति नीलाम करनेसे २० लाख रुपये वस्ल हुए, जो कि भोंसला-फंडके नामसे अलग रख दिये गये । राज्य खालसा करनेका निर्णय हो जानेपर रानियोंके लिए निम्न लिखित पेंशन नियत की गई:—

महारानी बकाबाईको १,२०,००० रुपये वार्षिक रानी अन्नपूर्णाबाईको ५०,००० ,, ,, अन्य तीन रानियोंको ७५,००० ,, ,, आपासाहबकी रानीको १०,००० ,, ,,

इतनी पेंशन नियंत किये जानेपर भी राजमहळका खरचा पूरा नहीं होता था। राजमहळमें १७०० नौकरोंके छिए ७ हजार रुपये मासिक देना आवश्यक था। मानमरातबके छिए घोड़े, ऊँट, हाथी आदिका खर्चा १६०० रुपये मासिक था। मासिक भोजन-न्यय तीन हजार रुपये था। साळाना २५ हजार रुपये महळोंकी मरम्मतमें खर्च होता था। इसके अळावा और भी कई खर्चे थे जिनकी पूर्तिके छिए रानियोंको कर्ज छेनेके या बचे बचाये जवाहिरात बेंचनेके अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही न था। सरकारसे जो पेंशन मिळती थी, वह न्ययके छिए काफी न थी। केप्टन बेळ अन्य काम-काजोंके अळावा राजमहळका भी काम-काज देखता था। रानियोंकी ऐसी दुर्दशा उससे न देखी गई, इसछिए उसने कमिश्नरपर इस परिस्थितिको सुधारनेके छिए जोर डाळा। साथ ही दत्तक उत्तराधिकारी जानोजी ( यशंवतराव अहरराव ) का हक स्वीकार कर छेनेके छिए भी। उस समय नागपुर-प्रान्तके कमिश्नर मि० ग्रीडन थे।

उन्होंने जब बेलका कहना न माना; तब मि० बेलने उस विषयपर रानि-योंका बयान लेकर भारत सरकारके फॉरेन मंत्रीके पास भेज दिया और उसकी नकल किमरनरके पास भी भेज दी। इसपर झौडन साहब चिढ़ गये और मि० बेलको आज्ञा दी कि भविष्यमें यदि वे रानियोंसे मुलाकात करेंगे, तो ठीक न होगा। साथ ही रानियोंको भी धमका कर कहा गया कि भविष्यमें वे मि० बेलसे कोई सरोकार न रक्खें। लेकिन यह मामला इतनेपर ही शान्त नहीं हुआ। इन्हीं बातोंसे नाराज होकर किमरनर मि० झौडनने कॅप्टन बेलको नौकरीसे सर्पेड करके इसके निर्णयके लिए भारत-सरकारको लिखा।

ई० स० १८५७ में उत्तरीय-भारतमें जो विद्रोह मचा, उसकी आँच नागपुर तक पहुँच चुकी थी; किन्तु नागपुरके राजवंशके कारण वह आग न आगे बढ़ने पाई । इसका वर्णन नागपुरके मूतपूर्व डिप्टी कमिश्तर मि० आर० एस० इलियसके शब्दोंमें इस प्रकार है—" सन् १८५७ में भारतीय सेनाने जो विद्रोह मचाया था, वह बहुत भयंकर था। उस समय नागपुरकी परिस्थिति गदरके लिए अनुकूल थी। जून, जुलाई और अगस्त मास तो अफसरोंके लिए विशेष चिन्ताजनक थे। ब्रिटिशोंकी रक्षोक लिए केवल कामठीकी मद्रासी रंजीमेण्ट थी। उस समय महारानी बकाबाईके एक शब्दसे बगावत फैल सकती थी, जिसकी आग नागपुरके राजमहल्से लेकर हैदराबाद और सतारा तक फैल जाती। सारे दक्षिणके लोग उसे जानते थे। यूना, सतारा, सोलपुर और अहमद नगरके जिलोंमें भोंसलोंकी जायदाद थी। नागपुर गदर करनेके रास्तेमें ही था, यहाँ तक कि इस षड्यंत्रके नेताओंने अपना दल अच्छी तरह संगिठित कर लिया था। सीताबर्डीका खजाना तथा किमश्नरीको लटना एक सरल काम था। मद्रासी सैनिकोंके भाई-बन्द हैदराबादमें भी थे।

उनमें भी उत्तेजना फैलनेमें देर नहीं लगती। पूना, सतारा, बेल-गाँव, करनूल और कुडप्पा आदिमें भी यह आतंक अवश्य ही छा जाता। यह केवल मनः कल्पित नहीं है। नागपुरके षड्यंत्रमें भूतपूर्व मुसलमान सैनिक अफसर थे. जिनका भंडा फूटनेमें मूल कारण महारानी ही थीं। इस लिए जितना कि हम निजामका उपकार नहीं मान सकते, उससे ज्यादा हमें बकाबाईका मानना चहिए । उस वृद्ध महारानीने सार्वजनिक रीतिसे उपद्रवकी उगमें दबा दीं और अपने महलमें आश्रित मानकरी, तथा शहरके प्रमुख ब्राह्मण, मराठ और मुसलमानोंको बुल्त्राकर जो कमसे कम ५०० होंगे ऐसे कामोंसे अछित रहनेके छिए जोर दिया और जो अपराधी थे, उनकी आम तौरसे निर्भर्त्सना की । उसने उस समय यहाँ तक कहा था कि 'यदि मेरा नाती (जानोजी) भी ऐसा करेगा, तो मैं उसे दंड देनेके छिए कमिश्नरको सौंप दूँगी ।' इस प्रकार वह १ मास तक नगरके लोगोंको प्रतिदिन बुलाकर हिदायतें करती रहीं। ऐसा महान् उपकार जिसने ब्रिटिश राज्यपर किया, उसके दत्तक लिए हुए नातीके सम्बन्धमें भारत सरकारसे योग्य प्रबंध करानेमें कमिश्नरने छापरवाही की । इतना ही नहीं, वरन् अभिवचन देकर भी कमिश्नर मि० प्लोडनने यहाँकी महत्त्वपूर्ण घटनाकी सूचना तक नहीं दी।"

गदरके पश्चात् शीघ्र ही अर्थात् ८ अगस्त सन् १८५८ को महारानी बकाबाईका ७७ वर्षकी अवस्थामें अन्तकाल हो गया । मरनेके एक दिन पूर्व महारानीने नाना अहेररावके द्वारा कमिश्नरको मुलाकातके लिए महल्में बुल्वाया । कमिश्नरके साथ मेजर स्पेन्स ( डिप्टी कमिश्नर ) और सिविल सर्जन न्यूड भी थे । उस समय महारानीने जानोजीको बुल्वाकर उसका हाथ कमिश्नरको सौंपते हुए कहा कि " इस बचेको

आप अपना ही समझें और मुझे विश्वास है कि सरकार किसी न किसी दिन इसका हक अवश्य ही मंजूर करेगी।" उस समय भी किमश्नरने अभिवचन दिया कि इसके छिए कोई बात उठा नहीं रक्लूँगा। किमश्नरने ११ सितंबरको जो पत्र भारत-सरकारके पास भेजा था, उसमें इस बातका विस्तृत वर्णन है। दूसरे दिन महारानीकी रथीके साथ पर्सनळ असिस्टेंटके सिहत किमश्नर भी दु:ख-प्रदर्शनार्थ उपस्थित थे। महारानीका सिद्धान्त किमश्नरके शब्दोंमें इस प्रकार था—

She was firmly attached to the British alliance sand the ruling principal of action was to take no stef contrary to the wishes, or without the permission of the British Government.

ई० स० १८५६ में रानी अन्नपूर्णाबाईकी मृत्युके कारण ५० सह-स्नकी वार्षिक पेंरान बन्द हो ही गई थी, अब १,२०,००० की पेंरान महारानी बकाबाईके देहान्तके बाद बन्द हो गई। केन्नल ८५,००० वार्षिक पेंरान जारी रही।

ई० स० १८५५ की १९ जूनको नागपुर कमिश्नरीका पद मि० ह्रौडनको सौंपा गया था; किन्तु उसके कार्यसे गवर्नर जनरल केनिंग संतुष्ट न हुए; क्योंकि भारत सरकार जो रिपोर्ट कमिश्नरसे मागती थी, उसका कमिश्नरकी ओरसे कोई समाधानकारक उत्तर नहीं मिलता था। आखिर ई० स० १८५९ में भारतसरकारने मि० ह्रौडनको बंगाल सरकारकी मातहतीमें रखकर कमिश्नरीका पद मि० इल्यिटको सौंप दिया, जो आगे चलकर मध्यप्रान्तके प्रथम चीफ कमिश्नर नियत हुए।

महारानी बकाबाईके मरनेपर १२ फरवरी स० १८५९ को दर्याबाई आनंदीबाई, और कमरधाबाई रानियोंने कर्मिश्नरको जो दरस्वीस्त दी थी, उससे रानियोंकी अवस्थाका पता लगता है । वे लिखती हैं कि—"ई० स० १८५७ के गदरमें हमने अपनी ताकतके अनुसार पुरानी मित्रता निवाहनेका पूरा पूरा यत्न किया है । आप स्वयं, कॅप्टन क्रिचटन तथा कॅप्टन बेलने जो अभिवचन दिये थे उनके अनुसार अभी तक कोई प्रबंध होता नहीं दीखता। हमारी दशा दिनपर दिन खराब हो रही है, यहाँ तक कि तेल न होनेसे राजमहलोंमें अंधरा रहता है और हमारे नौकर उपवास करके काम करते हैं । हमारी कई अर्जियोंका उत्तर भी हमें अभी तक नहीं मिला है । इसके अलावा असिस्टेंट एजेंटने एक कायस्थ कर्मचारिके मार्फत यह कहला भेजा है कि केवल ७ हजार रुपये मासिक दिया जायगा। उसने यह संदेश सुनानेके अवसरपर अनादरयुक्त व्यवहार किया है । इससे जान पड़ता है कि अब तक हमारा जो आदर था, उसपर भी आधात होने लगा है ।"

इसके बाद बहुत कुछ लिखा पड़ी होती रही, अन्तमें मि० इलि-यटकी सिफारिशसे भारत सरकारने जानोजीराव भोंसलेका कुछ हक्त मंजूर किया और इस अवसरपर पेंशनका नवीन स्केल निश्चित किया गया—

| जानोजीराव भोंसले                 | ९०,००० ह० | वार्षिक |
|----------------------------------|-----------|---------|
| रानी दर्याबाई                    | 84,०००    | "       |
| रानी आनंदी बाई                   | ४५,०००    | "       |
| रानी सावित्री बाई(आपासाहबकी रानी | )१५,०००   | 77      |
| जनानखानेकी स्त्रियाँ             | १८,०००    | 77      |
| भोंसलोंकी आश्रित वारकरनी—        | २०,०००    | 77      |
| •                                |           |         |

२,३३,०००

सतारा जिलेके अन्तर्गत देऊरगाँवकी जागीर (जो इस वंशके अधि-कारमें १२५ वर्षसे थी ) जानोजीराव तथा उनके हकदारोंको (Begotten or adopted) सदैवके लिए राजाबहादुरके खिताबके साथ सौंपी गई जिसकी सनद गवर्नर जनरलके हस्ताक्ष्मरसे ई० स० १८६२ में दी गई।

गदर शान्त होते ही ब्रिटिश राज्यशासनमें परिवर्तन किया गया।
भारतका शासन ईस्ट इंडिया कम्पनीसे महारानी विक्टोरियाने अपने हाथमें
छे छिया। कोर्ट आफ डायरेक्टरोंकी समिति उठा दी गई और उनके एवजम
भारत मंत्री और उसकी कौन्सिछ काम करने छगी। भारतके गवर्नरजनरछ वाइसराय कहछाने छगे। शासनकी दृष्टिसे ई० स० १८६१ का
साछ महत्त्वका है। नर्मदा और सागर विभागको नागपुर तथा छत्तीसगढ़
(सम्बछपुर) विभागमें जोड़कर १८ जिलोंका एक नया प्रांत बनाया
गया, जो कि मध्यप्रदेश कहछाता है और जिसके प्रथम चीफ किमश्नर
ई० के० इलियट थे।



# इतिहासके अपूर्व ग्रन्थ।

### भारतके प्राचीन राजवंश।

#### (दूसरा भाग)

प्राचीन इतिहासकी सामग्रीके इस भाण्डारमें महाभारतके समयसे लेकर भारत-पर राज्य करनेवाले शिद्युनाग, नन्द, ग्रीक, मौर्य, ग्रुङ्ग, कण्व, आन्न्न, शक, पल्हव, कुशान, ग्रुस, हूण, वैस, मौखरी, लिच्छवि, टाकुरी, आदि राजवंशोंका सिलसिलेवार इतिहास दिया गया है। इसके सिवाय और भी अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों—यशोधमी, विक्रमादित्य, कालिदास, आदि—के विषयमें प्राप्त हुई सामग्री भी यथास्थान उद्धृत की गई है। इसी प्रकार भारतीय लिपि और प्रत्येक वंशके सिक्कोंका पूरा पूरा वर्णन भी जोड़ दिया गया है। पृष्ठसंख्या ४५० से ऊपर है। इसके सिवाय लिपिचित्रों, नकशों और सिक्कोंके चित्रों आदिसे पुस्त-कको सर्वोपयोगी बनानेमें बहुत परिश्रम और धन व्यय किया गया है। पुस्तककी छपाई सुन्दर, कागज बढ़िया और जिल्द नयनाभिराम है। मूल्य ३) सजिल्दका ३॥)

इसके रचियता 'सरदार म्यूजियम ' जोधपुरके सुपरिण्टेण्डेण्ट साहित्या-चार्य पं० विश्वेश्वरनाथ रेड हैं, जो इतिहासके गण्यमान्य पण्डित हैं। काशीकी सुप्रसिद्ध नागरी प्रचारिणी समाने इस प्रन्थको सवोत्कृष्ट समझकर ठेखकको २००) का 'जोधिसंह-पुरस्कार' और 'राधाकृष्णदास-पदक' मेट किया है। बंगाल एकियाटिक सोसायटीके वाइस प्रेसीडेण्ट महामहोपाध्याय पं० हरप्र-साद शास्त्री जैसे इतिहासक्तने भी जब लिखा है कि 'इस प्रन्थसे मुझे भी सहा--यता मिलेगी और मैं इसे अपने पुस्तकालयमें रक्ख्गा,' तब यह समझानेकी आवश्यकता नहीं है कि यह प्रन्थ किस श्रेणीका है। सुप्रसिद्ध इतिहासक्त पं० गौरीशंकर हीराचन्दजी ओझाके मतसे यह प्रन्थ हिन्दी जाननेवालोंके लिए विन्सेण्ट स्मिथकी ' अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया' से कम महत्त्वका नहीं है। भार-तीय पुरातत्त्वविभागके डि० डायरेक्टर जनरल डा० ब्रनर्ड स्पूनर, डा० एल० पी० टैसीटोरी, ढाका यूनीवर्सिटीके लेकचरर बाबू राधागोविन्द वसाक एम० ए०, प्रो० वेणीप्रसाद एम० ए०, डा० एल० डी० बरनेट, प्रो० केशवलाल श्रुव आदि इतिहासक्त विद्वानोंने तथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्रोंने ईसकी मुक्तकण्डसे प्रशंसा की है।